Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri



# GAEKWAD'S ORIENTAL SERIFS

No. CY



्री० अवद्यापिहारी साल अवस्थी

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri

# GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES.

Published under the Authority of the Maharaja Sayajirao University of Baroda.

General Editor:
B. Bhattacharyya, M.A., Ph.D.

No. CX

भट्टश्रीलक्ष्मीधरविराचिते कृत्यकल्पतरौ चतुर्थोभागः। ॥ श्राद्धकाण्डम्॥ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri

# KRTYAKALPATARU

OF

# BHATTA LAKSHMĪDHARA

Vol. IV

ŚRĀDDHAKĀŅDA

K. V. RANGASWAMI AIYANGAR.

BARODA ORIENTAL INSTITUTE 1950 Printed at the Madras Law Journal Press, Mylapore, Madras by N. Ramarathnam, M.A., B.L. and Published by Benoytosh Bhattacharyya on behalf of the Maharaja Sayajirao University of Baroda at the Oriental Institute, Baroda.

Price Rs. 156

#### PREFACE.

Among prescribed rites that of Śrāddha is the most important. Its antiquity is acknowledged. Apastamba in a famous passage ascribes its introduction to Manu the Patriarch, who desired through its due performance to bring about the salvation of human beings (niś-śreyārtham). Though the number of times in the year when the Śrāddha should or could be performed is very large (at least for a fourth part of the year), omission to do it when it should be done is regarded as more heinous than the neglect of the many appointed daily - duties. The dread of social outlawry is enhanced by making a person who has become an outcaste (patita) unfit to receive Śrāddha-pinda after death. In times like ours when loyalty to ancient duties is dissolving and persons enjoy freely the advantages of connubium and commensality, even when they openly neglect the daily duties of their varna and āśrama, there is marked reluctance to omit the performance of Śrāddhas. The duty to perform Śrāddha is universal: women as well as men, adults as well as children, the initiated and uninitiated (upanīta and an-upanīta), have the duty, which is unescapable. The inter-relation of the duty or competence to do the Srāddha to a deceased relation and of the right to succeed to the dead person's estate throws a new light on the nature of property and of the apparent continuance of rights over it even among dead owners. When a rich man dies, every claimant to the estate of the dead man performs the obsequies and the Śrāddha of the deceased. In a general way property devolves with the pinda, and even escheat of a property to the King is coupled with the regal responsibility to have the death rites and Śrāddhas of the last owner of the property properly done, when there are obviously none else to do them. The deep hold that the Śraddha has had on Indians is evidenced by survivals of many of its features, as noted by Dr. Rhys Davids (Buddhist Suttas, S. B. E., XI, p. xliii and 192) in Buddhist funeral feasts and gifts. Jaina animus towards Brahmanism is shown, among other things, by the prohibition of participation in Śrāddha feasts by Jaina monks (S. B. E., XXII, p. 92-97). The paramount importance of Srāddha in life is seen in the large number of books that have been written on Śrāddha in the literature of Dharmasastra. In every digest (nibandha)

property

an important section is allotted (as a rule) to the treatment of Srāddha, though in most of them its place within the digest is not always logical. The Dharma and Grhya sūtras deal with the rite with meticulous care and exactness, and small points of difference in their interpretation and enunciation of the ritual (kalpa) have survived to mark off one grhya-śākha from others. Under a well-known rule, a person must follow the ritual laid down, in all matters, in his own grhyasūtra, and he has the option of following the rules of other 'schools' only when on any points his own is silent, and where the rules in the other 'schools' do not conflict with the letter or spirit of those of his own branch (śākha). Similarly, the common stock of śrāddha-mantra is varied in the different Vedic schools. This is why in digests the procedure of different śākhas is shown. Apart from the sections in complete nibandhas devoted to the exposition of Śrāddha, there are several special treatises on the subject, written by authors of eminence, like Hemādri, Rudradhara, Divakara anl Nanda Pandita. Every smrti deals with Śrāddha, and the individual features of śākhas is reflected in smrtis, which belong to specific Vedic schools. Thus, among the astakas which almost all smrtis reckon as three, Yājñavalkya and the Śuklayajurvedic schools count them as four. Manu deals extensively with the subject, and his acknowledged pre-eminence and authority makes Laksmidhera start his exposition of any topic by a citation from Manu, which is followed up by citations from other smrtis which enlarge or develop the ideas in Manu. This practice is peculiar to Laksmīdhara, and by not following it, most writers have been tempted to make endless repetitions, which do not gain in weight thereby, and very diffuse writing that makes a show of learning and is wearisome. The most extensive monograph on Śrāddha is the part of Hemadri's Parisesa Khanda that deals with it. It covers over 1,600 pages of print, but much of it is taken up with irrelevant or unnecessary explanations, or repetitions of the same ideas or rules from different writers.

The study of Śrāddha rules will throw light on the importance of the gotra principle, which being ill-understood to-day has led to sagetra marriages being supported even by persons possessed of considerable knowledge of Sanskrit. It is an accept ed canon of Dharmaśāstra that the ascription of a rational ground for a 'command' or precept, based on Vedic



sanction is unnecessary, and that where reasons are given even in smrtis they are to be treated merely as arthavāda. That the gotra is to be considered only in marriage unions, as now commonly held, is negatived by the importance which gotra relationship has in the Śrāddha ritual-e.g., prohibition of a person of the same gotra as the person on whose death anniversary a Srāddha is performed officiating as the invited (nimantrita) guest (see infra, Introduction, p. 17). Gotra relationship (sagotratva, sapravaratva) leads to obligation to do the funeral rites of a person and share in the aśuddhi, which springs from death. The change from the paternal to the husband's gotra in the kanyādāna, which is the preliminary step (pūrvānga) of the common marriage in the Brāhma form, makes her more 'distant' than collateral agnates of the father, who has given her away. She cannot belong to two families simultaneously, and inherit either the duty of doing Śrāddha or funeral rites to parents or the estate in both, as a normal thing. If it is realised that ancestral property has the expenses of funeral rites and doing Śrāddha as a first charge on it, much of the loose advocacy of women's rights to paternal family property, along with their brothers, may be checked. The study in isolation of the Vyavahāra sections in digests of Dharmaśāstra and neglect of other branches like those dealing with Śraddha and Śuddhi by modern lawyers (with a few exceptions, e.g., Rajakumār Sarvādhikāri) is responsible for the advocacy, by judges and legislators, on grounds of sentiment or fancied equity, of alterations in Hindu law, which run counter to the whole basic idea of Hindu society and philosophy. The need to study the literature of Śrāddha and Suddhi in order to correct wrong orientations and deductions that undermine Indian society is now more imperative than ever before in view of the power of the modern State and legislatures to make changes which are not warranted by history or canon.

The study of the literature of Śrāddha has thus more than an ethnographic or antiquarian value. But, while the vyavahāra sections of Dharmasāstra digests have been translated into modern European and Indian languages, the sections, which are not less important for a proper understanding of the Indian concepts of life, the hereafter and of society, remain hidden in the obscurity of a dead language'. Sixty years ago, when Rājakumār Sarvādhikāri wrote his learned and acute

work on the Hindu Law of Inheritance, and felt compelled to begin his exposition by an elaborate description of Śrāddha, even he had to depend largely on citations of the views and quotations of a popular Dharma work composed late in the eighteenth century, and not on more authoritative and far earlier works, then unavailable in print, but now accessible to students.

Among them Laksmidhara's section on Śrāddha would have figured pre-eminently. It is easily the best treatise on > Śraldha now available. Other works are larger and cover a number of topics of minor importance which he deliberately omits. In a famous verse at the very beginning of the Krtyakalpataru he has indicated the rules that he would follow in the composition of his great work: "Of authorities on identical topics, a single text has been adopted at one place, and others only when needed. That which is based on knowledge is cited and that based on ignorance is rejected in citations of authority. Only the view upheld by the teaching and practice of the elect (sista) is expounded, and ambiguities are resolved and clarified. When there has been an endless controversy, a decision (vyavasathā) is given." Adherence to these rules have made the sections of the Krtya-kalpataru compact, logical and decisive. Srāddhakānda exhibits these features. This is why Laksmidhara's section has formed the basis of all later expositions of the subject, and his views are followed even when his name is not mentioned, and are treated with the greatest deference by writers like Govindananda and Rudradhara. He rarely loads his work with rules of procedure, leaving them to the erudite purohit. The terseness of his statements and economy of quotations and explanations makes his book one for the specialist, and not the common reader.

Imperfect or erroneous conceptions of Śrāddha are not exclusively modern. Vague ideas of the survival of human personality after death have made even orthodox laymen among Indians regard it as a way of placating the spirits of dead ancestors, and anthropomorphism, encouraged, by picturesque or figurative expressions in dicta from smrtis have made most persons look in the performance of the Śrāddha for means of satisfying the special wishes of the dead ancestors, when alive, in the provision made during the rite. Srāddha has been taken as 'ancestor worship' even by specialists, who have

made an extensive study of §rāddha literature. It has been regarded as incompatible with the loftier monotheistic and philosophic beliefs of the Indian elite, and as almost a survival of an aboriginal practice. Within the pages of Laksmidhara's monograph correctives to these errors are available, but they need elucidation. The growth of religious sects has made for the elaboration of special rules and for the importation into the Śrāddha ritual of acts that are not sanctioned by ancient authority, as illustrated in Srāddhakānda. In South India, for example, while the minimum number of guests to be invited to officiate is three, and the rule that the guest, who is to represent the manes is only one (an odd number being prescribed for this type of guest), the two (the minimum even number) to represent the Gods is made up of one for the Viśvedevas and the second for Visnu, described, for this purpose, as śrāddha-samrakṣaka, the 'protector of the Śrāddha'. The formula describing the havis (fire-offering) in the fire-rite that precedes the feeding of the invited guests, and through which offerings are now made to three generations of male ancestors to go to the specified, putative, and not real progenitor-which has aroused disgust by the misunderstanding of Manu's famous verse on the subject (IX, 20), is found only in a line which is recited before every offering of havis in the fire during the ekoddistta. This mantra is found in Srāddhakānda only in an allusive statement referring to the offering of water for washing the feet of the guests (pādyam) in a text of Vișnusmṛti (inf. 164). Taken along with his attitude to flesh eating, as seen from the Niyatakālakānda, Laksmīdhara's numerous citations of smrti dicta enjoining the offering of flesh has to be construed as not imperative but optional, allowable but (as ruled by Manu) not desirable.

While works on Śrāddha later than that of Lakṣmīdhara's, which is the oldest surviving treatise on the subject have enlarged on many minor matters like the performance of Śrāddha on the fortnightly day of fast (ekādaśi), the wearing of caste marks or mudras on the Śrāddha day, the prior offering of the food cooked for Śrāddha guests to God in the daily pūjā, and the right of those who are not of the same gotra and pravara and are not blood relations, to eat the remnants of the food that remain after the Śrāddha guests have been fed and sent away (pitṛśeṣam) and dealt at length with definitions of technical terms like kānḍapṛṣṭa, parivitti, vṛṣalɪ̄pati, etc., and

enumerate the different classes of sons, they do not go into the essential features of the rite farther than Lakṣmīdhara and often fall short of his treatment. Their inability to grasp his principles, while merely following the order of his treatment generally and dealing with the topics he has dealt with beginning with the definition of Śrāddha and the classes of Śrāddha and ending with jīvatśrāddha (Śrāddha to one who is alive, like that done by oneself when bereft of all surviving relations or about to enter on sanyāsāśrama), they deal almost in the beginning with the fruits of the performance of Śrāddha and the perils of not doing it, (śrāddhaphala), while Lakṣmīdhara, following Manu, does not emphasise these points, as a duty that is enjoined has to be discharged irrespective of its fruits, and deals with śrāddhapraśamsā in his twenty-third parva.

The intensive study of Laksmidhara's work reveals the wide and unauthorised changes that have crept into the performance of the rite to-day, owing to the ignorance of the directing priests (purohitah), who simply memorise and mechanically carry out the directions in second-rate manuals of ritual composed in recent times, without understanding the reasons for the rites, or the aim and character of Śrāddha. Many prohibited acts are now done in ignorance and are common. The rite which was named to stress the paramount need in the performer of faith in it and devotion based on knowledge of its truth, is now done mechanically even by those who are "orthodox" and more perfunctorily by those who are less strict in their practice of enjoined religious duties, and mechanically, without perception and zeal. In ancient times, when kings recognized and enforced on subjects their enjoined duties, non-performance of Śrāddha by a descendant, on whom the duty lay, even if he inherited no property, would have been penalized and punished. To-day, when pinda and inheritance were connected in law, one who succeeded to an estate was at liberty to neglect his duty after succession to the estate. One who was made an outcaste for grave offences or who had become a convert to Islam or Christianity or another religion was held to have forfeited his right to property from the dead person. Sentiment and ignorance of the basic connection between the two, as well as the desire to befriend conversion made first for laxity in judicial enforcement of the rule and later to legislative intervention to "safeguard" the rights of inheritance of converts to non-Hindu religions. The process of change is continued in modern agitations for rights to those who have no precedence (being of another gotrā) in inheritance.

The task of editing a classic of this type, composed by a great smārta and administrator like Lakṣmīdhara, has not been an easy one. The wide reading it entailed and the task of probing into apparent conflicts of authority, have been repaid by the light gained by the study and by increasing veneration for the author's transcendant learning and ability. In the footnotes, citation from later works, and references which show what mantras are alluded to in the text, have been given along with explanations of terms or passages that would supplement Lakṣmīdhara's own economic comments, made in the belief that his work would be read only by those to whom much commentary would be needless.

An additional difficulty of a personal nature has arisen from first a serious accident that happened to the editor, when the work was in the Press (for a long time), and later by fading vision consequent on progressive cataract, which made reading of proof sheets first difficult and later almost impossible. But for the willing and competent help given by learned friends, the work could not have been released from the Press. In recording my obligations in this respect, I have to mention the assistance given by two members of the staff of the Adyar Library, Madras, Mr. A. N. Krishna Aiyangar, M.A., L.T., (my old pupil from whom similar help has been received for many years) and Vyakarana-Siromani N. Ramachandra Bhatta. They have seen to the passing of the proof of the Text, and provided the Appendices, including the Index of Half-verses. The book would have been unintelligible to a modern reader, even if grounded in Dharmasastra without explanations. These have been embodied in the introduction, which attempts to survey the entire field while summarising the contents of the parvas. In the revision of the Introduction and in passing it through the Press, I have been greatly helped by the erudition of Mr. A. Parameswara Aiyar, B.A., B.L. (Retired Subordinate Judge, Madras) and Mr. N. Raghavacharya, M.A., L.T. (formerly of the Madras Education Service). My

indebtedness to them is so great that a formal acknow-ledgment of it falls short of my grateful recollection of it.

To the general Editor, Dr. B. Bhattacharyya, I owe an expression of gratitude for his constant guidance, help and encouragement based on his appreciation of the magnitude and importance of the Digest on the editing of which I have now been engaged for many years.

An expression of thanks is due to Mr. N. Ramaratnam Aiyar, Proprietor of the Madras Law Journal Press, for having undertaken the printing of the work amidst much pressure of other work. It is the second section of the Digest that this Press has printed.

Mylapore, Madras, 27th October, 1949

K. V. RANGASWAMI

#### CONTENTS.

Preface

Contents

INTRODUCTION

Pages 1-51.

General observations (1-3). Ancestor worship (3-5).

Classes of Śrāddha (Parva 2; pages 6-7) .Times for

Śrāddhas (Śrāddhakāla. Parva 3; pages 7-10).

Kāmyaśrāddhakāla (Parva 4; page 10).

Srāddhadeśah (Parva 5; pages 10-11).

Śrāddha oblations (Havīmṣi, Parva 6; pages 11-13).

Things to be rejected (Varjāni, Parva 6 A.; pages 13-14).

Śrāddha Guests (Parva 7; pages 14-16).

Exceptionally qualified Guests (Parva 8; pages 16-17).

Persons to be excluded from Śrāddha (Śrāddhavarjyāh, Parva 9; pages 17-19).

Persons unfit for Commensality (Apānkteyāḥ; Parva 10; pages 19-20).

Nimantaraņa and Nimanatraņīyāh (Parva 11; pages 20-21).

Preliminary rites on Śrāddha day (Parvas 12 and 13; pages 21-23).

Hospitality in Śrāddha (Atithyam, Parva 14; pages 23-24).

Those to be kept away from Śrāddhas (Apāśanīyāh, Parva 15; page 24).

Some Śrāddha Technique (Vidhi-paribhāṣā; Parva 16; pages 24-25).

Invocation and Incidental Rites (Parva 17; pages 25-27).

Cooking Utensils (page 28),

The Burnt Offering (Agnaukaranam; Parva 17 A.; pages 28 30).

Serving of Food (Parivesanavidhi, Parva 18; pages 30-31).

Rules for eating (Parvas 19 and 20; pages 31-32).

Concluding rites in Śrāddha (Śrāddhottarakarma Parva 21; pages 32-33).

Praise of Śrāddha (Śrāddhāstuti, Parva 23; pages 33-34).

Nature of the Manes (Pitr-svarūpam, Parva 22; page 34).

Āmaśrāddha (Parva 24; page 34).

Śrāddha by one with Father alive (Jīvatpitrkādi-śrāddham, Parva 25; pages 35-36).

### xiv CONTENTS

| Śrāddha by  | one    | with   | Two   | Fathers  | (Dvipitrka-śrāddham, |
|-------------|--------|--------|-------|----------|----------------------|
| Parva 26    | ; pcge | s 36.3 | 8).   |          |                      |
| Putriba-but | ra (P  | arva 2 | 6 A . | nage 38) |                      |

Putrikā-putra (Parva 26, A; page 38),

Ekoddistam (Parva 27; pages 38-40).

Sapindīkaraņa (Parva 28; pages 40-42).

Śrāddhas after Sapindīkaraņa (Parva 29; page 42).

Srāddhādhikārinah (Those competent to do Śrāddhas Parva 30; pages 42-47).

Abhyudayikam (Parva 31; pages 47-49).

Śraddha to One Alive (Jivat-śrāddham (Parva 32; pages 49-51).
Pages

| THE SANSKRIT TEXT                          | 9 | २७९ |
|--------------------------------------------|---|-----|
| APPENDIX A—Index of Smrti Authors or Works | , | 103 |
| cited                                      |   | २८१ |
| APPENDIX B-Index of Itihāsas and Purāņas   |   | ,0, |
| cited                                      |   | २८४ |
| APPENDIX C—Index of Vedic Works cited      |   | २८५ |
| APPENDIX D—Index of Citations in Footnotes |   | २८६ |
| APPENDIX E-Index of Half-verses            |   | 290 |

# विषयिनेंदेंश:

| मङ्गलाचरणम्                   |      |            | g | 8          |
|-------------------------------|------|------------|---|------------|
| प्रतिज्ञा                     |      |            | " | 8          |
| श्राद्धस्वरूपम्               | पर्व | 8          | " | 3          |
| श्राद्धभेदाः                  | ,,   | 2          | " | Ę          |
| श्राद्धकालाः                  | "    | 3          | " | 9          |
| काम्यश्राद्धकालाः             | "    | 8          | " | २४         |
| श्राद्धदेशाः                  | "    | 4          | " | ३०         |
| हर्वीषि                       | "    | Ę          | " | 88         |
| विवर्ज्यानि                   | "    | ६-आ        | " | 48         |
| ब्राह्मणपरीक्षा               | ,,   | v          | " | 44         |
| पङ्किपावनाः                   | ,,   | 6          | " | <b>Ę</b> Ę |
| वर्षाः                        | ,,   | 9          |   | 68         |
| अपाङ्क्षेयाः                  | "    | १०         | " | 68         |
| निमन्त्रणं निमन्त्रितनियमाश्च | ,,   | 88         | " | १०३        |
| प्रागावाहनाच्छ्राद्वविधिः     | "    | १२         | " | ११३        |
| श्राद्धसम्पदः                 | "    | १३         | " | १२७        |
| आिवध्यम्                      | "    | 88         | " | १३२        |
| अपासनीयाः                     | ,,   | १५         | " | १३६        |
| विधिपरिभाषा                   | "    | १६         | " | 888        |
| जपासनादिविधिः                 | "    | १७         | " | 888        |
| अग्रौकरणम्                    | ,,   | १७–आ       | " | १६१        |
| परिवेषणविधिः                  | "    | 86         | " | १७३        |
| अन्नसंकल्पः                   | ,,,  | १८-आ       | " | १८३        |
| भोजनविधिः                     | ,,   | 88         | " | १८७        |
| जपादिविधि:                    | ,,   | २०         | " | 198        |
| श्राद्धोत्तरं कर्म            | "    | 28         | " | १९९        |
| <b>पित्रादिस्वरूपम्</b>       | ))   | <b>२</b> २ | " | २३०        |
|                               |      |            | 0 | X          |

| <b>x</b> vi               | CONTEN | ITS |    |     |
|---------------------------|--------|-----|----|-----|
| श्राद्धस्तुतिः            | "      | २३  | "  | २३२ |
| आमश्राद्धम्               |        | 28  | "  | २३४ |
| जीवितपतृकादिश्राद्धम्     |        | २५  | "  | २३६ |
| द्विपित्र कश्राद्धम्      |        | २६  | "  | २४१ |
| एकोहिष्टम्                |        | २७  | 9. | 588 |
| स्रिण्डीकरणम्             |        | 26  | ,, | २५३ |
| सपिण्डीकरणोत्तरेश्राद्धम् |        | 79  | "  | २६१ |
| श्राद्धाधिकारिणः          |        | ३०  | "  | २६३ |
| आभ्युदयिकम्               |        | ३१  | "  | २६८ |
| जीवच्छाद्वविधिः           |        | ३२  | ,, | २७७ |

### ERATTA.

| PAGE | LINE | For                            | READ                |
|------|------|--------------------------------|---------------------|
| 5    | 36   | Visvedeva                      | Visvadeva           |
| 14   | 33   | Omit "and" with which          |                     |
|      |      | begins and at the end of the   | e line add { tained |
| 19   | 2    | The Unfit                      | Persons Unfit       |
| 19   | 10   | Exasoboteur                    | exsaboteur          |
| 20   | 35   | branches                       | twigs               |
| 21   | 9    | starve                         | fast                |
| 21   | 27   | They are respectively          | The Somapas are     |
| 23   | 15   | are in                         | are not in          |
| 23   | 20   | North                          | East                |
| 23   | 21   | South                          | North               |
| 23   | 22   | Single                         | odd                 |
| 25   | 14   | approched                      | approached          |
| 25   | 16   | Satya in Nandi Satya           | and Vasu in Nandi   |
| 25   | 16   | "Vasu in Naimittika"           | Read deleting the   |
|      |      |                                | words               |
| 25   | 17   | Naimittika                     | Naimittika          |
| 30   | 35   | Kartash ouldre peat            | Karta should repeat |
| 32   | 35   | Let those women of             | Let those of        |
| 32   | 35   | Scattererd                     | Scattered :         |
| 35   | 16   | After "equinoxes" delete th    | e full stop and put |
|      |      | comma and then delete          | (Samkramana)        |
| 35   | 17   | After "Solar months" add S     |                     |
|      |      | as Solar months (Sa            | mkramana)           |
| 39   | 41   | Delete thirteenth              | and read same       |
| 40   | 5    | Delete though                  | and read even if    |
| 41   | 21   | bhrunahatti                    | bhrūṇahatyā         |
| 41   | 28   | Delete the words               | "in the first case" |
| 41   | 30   | Forin the second"              | Read " in others"   |
| 43   | 2    | After former delete the full s | top and put a comma |
| 43   | 2    | The                            | the                 |
| 45   | 36   | delete the bracket after       | er form             |
| 49   | 35   | XXII                           | IIXXX               |
| 4    |      | १ प्रथ                         | पृथ                 |
| २०   |      | ११ १,११२-११                    | १३ २,१२२-१२३        |
| २०   |      | ८ ७८,५२-७३                     | ७८, ५२-५३           |
|      |      |                                |                     |

| xviii                    | ER                            | ATTA               |                      |  |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--|
| <b>२८</b><br>४४          | <b>११</b>                     | ७८,१-३७<br>७०,१-१४ | ७८, १-३५<br>८०, १-१४ |  |
| १२७                      | Line 4 of<br>English note (1) | Sentence           | sentence             |  |
| १२९                      | 96                            | बिष्णुः [१८-४]     | विष्णुः [८१-४]       |  |
| १३४                      | 96                            | मनुः । ३-२८३]      | [मनुः [३-२४३]        |  |
| 888                      | 6                             | दैवपूत्रम्         | दैवपूर्वम्           |  |
| १४३                      | 18                            | मनुः [३-२८९]       | मनुः [३-२७९]         |  |
| १४७                      | 9                             | सबोधनान्तं         | संबोधनान्तं          |  |
| १६३<br>१६५<br>१६७<br>१६९ | Top lines in all these pages. | जपासनादिविधि       | अम्रौकरणम्           |  |
| १७३                      | 2                             | परिवेषगं विधिः     | परिवेषणविधिः         |  |
| १८६                      | ?                             | परिवेषणविधिः       | अन्नसंकल्पः          |  |
| २५०                      | 8                             | विष्णु:[२०-१-११]   | ]विष्णुः[२१-१-११]    |  |
| २५४                      | 4                             | अनुज्ञापित:        | अनुज्ञापितः          |  |
| २६०                      | १६                            | पाण्डमाप           | पापिष्ठमपि           |  |
| २६७                      | 90                            | स्वमातॄणाम्        | स्वभर्तृणाम्         |  |
| २७८                      | . 80                          | बिशकुतिं           | विप्राकृतिं          |  |

### INTRODUCTION.

Laksmidhara devotes the fourth section of his great digest to a comprehensive survey of Srāddha. In the three previous sections, he had dealt with duties that lie on every one, like the sacraments according to varna and āśrama, and the daily rites (āhnika) that take up the time of the householder (grhastha). As usual, he follows in this respect also the order of treatment in Manusmrti. The performance of śrāddha is a duty that cannot be abandoned by any one, whatever be his varna, if he belongs (as a dvija) to the first three āśrmas, and has ancestral spirits to worship and propitiate. But unlike the daily duties, which are 'constant' (nitya), the śrāddha is, in a general sense, naimittika, 'occasional'. One whose parents are alive is forbidden to do a śrāddha of the standard type, viz., the pārvaṇa-śrāddha. But if he has lost his father, he must do the father's obsequies, some of which partake of the character of śrāddha, and after the lapse of one year, from the death of the father, the duty descends on him to perform to the father and two ancestors immediately preceding the father, śrāddhas, or their substitutes many times in a year, at stated intervals or occasions. He who omits this duty is a reprobate of the worst type. The dead have a claim on the living which can neither be ignored nor discharged perfunctorily. In the absence of direct descendants the obligation descends on collaterals, and then on persons connected with the dead person by spiritual or educational ties. In the last resort, if no such person is available, the king as the head of the community must get the rite done by some capable person, meeting the expenses either out of the escheated property of the dead person, or from the state resources. In protecting those who are without natural protectors, the king is represented as 'the father of the fatherless'. In getting so imperative a rite as the śrāddha done for one who has passed away, the king may be said, by an extension of figurative expression, to be the son of all the sonless in the kingdom. Even the royal prerogative of escheat may be viewed as a tangible expression of such a relation. The concept is behind the duty of subjects to offer libations to a dead king, and of a minister to do his śrāddha if there is no one of the royal family left to do it.

# 2 KRTYAKALPATARU SRADDHAKANDA

A number of old beliefs enter into the idea of the supreme duty of honoring ancestors by śrāddha. He who has a good thing must share it with others: the learned sages must spread their light, the gods (devāh) from their vast power over nature confer blessings on mortals, and those who are capable of extending their line must do so by marrying and begetting children. The exaltation of the life of the householder and of marriage springs from this belief. He discharges a natal debt to his forefathers by continuing the line. The living can offer comfort and support to those who have passed away. Ancestors who have passed away can be helped by rites performed for their benefit by descendants. Such a rite is the śrāddha. The son (putra) saves fathers from the hell of put. The dead ancestors in their regions rejoice when a son is born in the line, because he can perform a śrāddha at Gava, which will give them inexhaustible satisfaction (trpti). The son owes his physical being to his father. He springs from the father's limbs (angāt-angāt-sambhavati). Physically and spiritually the father is reborn in the son. The idea extends the area of obligation from common ancestry both vertically and horizontally. The members of a patriarchal group are replicas of the patriarch. The dominant position of the head of the old joint family derives its strength from this idea. The individual in such a group will be submerged but for the imposition on him of duties that are personal and untransfera-Such a duty is that of doing the śrāddha to a parent. A kind of common ownership in family properties unites its members, not only with one another but with all dead ancestors and with all potential descendants also. The family property is a trust held by the living for the benefit of the dead and the unborn. The idea links the duty of offering śrāddha to ancestors with the claim for inheriting a part of the family property. The descent of an estate is directed by the devolution of the adhikāra (competence, obligation) to do obsequial rites for the late owner. The bond that ties those akin is reinforced by the tangible expression of the gratitude of the survivors to the dead kinsmen by obsequial rites and offerings. The degrees of consanguinity are reflected in the degree of obligation to do such rites, in its prescribed forms, some who are proximate offering balls of rice (pinda) and others who are remote giving libations (udaka). Affinity of such duties makes those who have the duties sapinda or samānodaka. The

#### INTRODUCTION

skein of śrāddha furnishes guidance in the labyrinth of the Hindu law of inheritance.

#### Ancestor Worship

Śrāddha is a form of 'ancestor worship', which reflects the gratitude of the living descendants to dead forbears, or the awe and fear inspired by belief in such ancestor's occupying a position, after their death, in which they can confer benefits or cause harm. Blessings and curses from the spirits of departed ancestors are universally held to be potent. Both ideas are reflected in verses on śrāddha-phala cited in digests. The idea that doing a śrāddha to a particular dead person is a duty imposed by Dharma, irrespective of its results, is on a higher plane than that which encourages the discharge of the duty by holding out hopes of good as a result. Duty has to be discharged, in the real Dharma spirit, without expectation of benefit (niskāmya). In this sense, one class of śrāddha, viz., kāmya-śrāddha is an inferior type, and is almost like an incantation. Another type, viz., vrddhi-śrāddha or nāndīmukhaśrāddha has not this feature. In moments of approaching festivities or joyful occasions, like marriages, or after incidents like the birth of a son, it is right to recall one's obligations to ancestors and conceive them as sharing one's joys as his sorrows. The prayer that is repeated by every one who does a śrāddha for benefits is not to be deemed a quid pro quo for doing what one is in duty bound to do, but a recognition of the interest of gods and the departed ancestors in the good (material prosperity) of their living representatives. It is only on the occasion of a śrāddha that they are invoked and conceived as actually present. Dr Rajkumar Sarvadhikari (Hindu Law of Inheritance, 1882) rationalizes ancestor worship, as reflected in the śrāddha. "The love we feel for our father and grandfather, the gratitude we owe to them, and the respect we entertain for them, prompt us to honor their memory, when dead; and the act of remembrance takes the form of a solemn offering to the manes of our ancestors. The idea that the spirit of our parents hover around us, and are gratified by our acts of devotion, takes strong possession of the human mind, when unenlightened by the spirit of philosophy. Both love and devotion bear no analysis as to their nature, and spurn the hard realities which would dissolve the charm. We long to show to the spirits of our ancestors that they live in our memory; we realize their embodied existence by the mind's

4

eye, and forgetful of the surrounding world, we become conscious for a moment of their actual presence, and in the exuberance of our feelings we offer them food and water to allay their hunger and thirst. This is  $Sr\bar{a}ddha$ , the tribute of respect paid to the memory of our ancestors, the food offered to the manes, the solemn feast of the dead." (pp. 60-61)

Like rationalization of idol worship (arcā-pūjā,), this explanation misses the chief element in the conception of Śrāddha, the intense conviction (śraddha) in its actuality and obligatory character. Sraddha is derived from śrad, 'truth' 'reality' and dha 'to hold'. "It signifies, accordingly, the holding of, or belief in truth." (p. 60). He who does a śrāddha must, in propriety, be filled with the conviction of every part of the rite being real, i.e true. Over and over again in the rules for the performance of the different elements of the ritual, this need for implict belief is stressed. A śrāddha is not to be conceived, as is done by Dr Sarvadhikari, as "emblematic," any more than the worship of an idol is worship, not of a present (but invisible) power, but emblematic worship. Dr. Sarvadhikari's other statement that the idea is unleavened by the spirit of philosophy will also not meet the facts. Among the numerous mediaeval writers on śrāddha are some of the acutest Vedantins and logicians of India. They cannot be held to have had a double personality, a rational and an irrational, and their acceptance of the practice and theory of Srāddha as indicative of a lower personality based on habit and not on reason. The Srāddha rite is founded on beliefs in the nature and constitution of the world, such as are exhibited in the great law-books of Manu and Yājñavalkya. The cosmology which it presupposes is also reconcilable with basic concepts of Indian philosophy., e.g. the ideas of the nature and relation of the individual soul to the Universal Soul, of ātman to Paramātman, of the cosmic law of Karma and of transmigration and rebirth under the impact of Karma and of the nature of existence, as well as the doctrine of the purusarthas. The ultimate end of all effort is to end re-birth, by overcoming the drag of Karma. One who is 'in debt' (rnī) is handicapped in the ascent to emancipation (moksa). Failure to perform appointed or enjoined duties (karma) implies being 'in debt'. The debt to one's ancestors is discharged only partially by marrying and having a son to carry on the line, which itself is to ensure the due performance of rites to ancestors in the form

of pitr-tarpaṇa and śrāddha. Further, the immanence of the Supreme Being makes homage to any being in effect worship of the Supreme Being. He who worships the śrāddha-devatāḥ and the Manes does in reality worship only the Supreme Being. That this might not be forgotten in the formal expressions in use in the śrāddha this idea is explicitly stated, as in the pariṣecana mantra, instead of "Om Prāṇāya svāhā" the expression "Om Prāṇāya Nārāyṇāya svāhā" is used. In every śrāddha its being equivalent to a śrāddha done at Gaya, and of the consumer of the offerings being Viṣṇu as Gadādhara is recited. This is done specially by Vaiṣṇavas of South India.

The same idea is expressed in the Puranas and the Mahābhārata. Mitramiśra cites a verse from the great epic in which Visnu says: "Know that I am the father, the grandfather and the great-grandfather, to whom the ball (pinda) is offered, and I am also in the pinda so offered" (Śrāddhaprakāśa, p. 11). Nandīpurāņa has a verse identifying each of the three ancestors with one of the triple forms (trimarti) of the Supreme Being (Ibid., p. 11). The four vyūhas of Viṣṇu, viz. Aniruddha, Pradyumna, Samkarşana and Vāsudeva are each identified with the performer of the śrāddha (kartā) the mane representing his father, that representing his grandfather and the mane representing his great-grandfather (Ibid., p. 12). Every householder has to perform the five yajñas daily, and one of them is the Vaiśvadeva which the performer of the śrāddha cannot omit even on the śrāddha day, though he must do it only after the śrāddha is finished and before he takes his food. The offerings in this rite consist of the food prepared for his own consumption, and after a part is thrown into the fire as offerings to the gods etc. the remnants (of the pancayajnas) have to be given, according to Āpastamba (II, 9, 5) to animals, and even to candālas and dogs. "The injunction in the pañcayajña to give water to the manes, bali to the elementals, offerings to gods, food to guests and the remnants of Viśvedeva to dogs, birds and outcastes. involves two implications, viz., permeation of all beings, both in this life and beyond it by the Universal Spirit, and the duty of those to whom hearths and homes have been given to recognize in the common bond a debt to be discharged by daily offerings which commemorate the obligation." (Introduction to Grhastha kānda, p. 68).

#### 6

## Classes of Śrāddha (II)

Twelve classes of Śrāddha are named by Viśvāmitra and described by the Bhavişyapurāṇa. Srāddhas to be done daily, and even with oblations of water in case of inability to do them in the normal way, are termed Nitya Śrāddhas. It is one of the five daily sacraments (pañcayajña). It is to be offered to the Manes (pitarah) in general, and the three immediate ancestors and their wives receive offerings also in them. The type is described as one without Viśvedevas (Vaiśvedevavihīna). Naimittika or occasional types are those for one ancestor alone (ekoddistha)—the term applied to the annual Srāddha for an ancestor. It is to be done without oblations to gods (adaivikam), and an odd number of persons should be fed in it. The Kāmya or voluntary class is for the attainment of a desired end (kāmya), and it should follow the method of the Pārvaņa śrāddha or the ordinary ancestral type, in which oblations are offered to maternal as well as to paternal ancestors. The Vṛddhi-śrāddha is offered on occasions of rejoicing, like the birth of a son(putra-janmādi). In this type the rite should be in the forenoon, and all movement should be from the left to the right (pradaksina) and the sacred thread should be worn on the left shoulder (upavīti) by performer. The Sapindanaśrāddha should have four separate vessels (pātra) for the three Manes (pitarah) and the deceased person (preta) respectively, and the last should be dipped into the vessels of the Manes, and for the remainder of the rite the procedure (with mantras) of tke normal pārvaņa type should be followed. The Pārvaņa or 'ancestral' śrāddha is done on new-moon days and the two sankrantis. It is the commonest form and its perfomance is enjoined on many special occasions, and is done for both lines of ancestors. When a number of persons, who have to perform a śrāddha individually, elect to do it together ( goṣṭhī), because a number of suitable learned men are gathered together, whose services can be utilized by doing the rite together, the performers can save separate expenditure on the articles needed. This view of Sankhadhara in regard to the purpose and advantage of the Gosthī śrāddha is accepted by Laksmīdhara (p. 7). The advantage is to the performers. But according to a view cited by Rajkumar Sarvadhikari (p. 81) the combined performance is for the convenience of the assembly of learned Brāhmaṇas gathered together on an occasion, when they have all to do a śrāddha with seperate cooking of food and gathering

of necessary utensils and materials. When a number of Brāhmaṇas are fed in a rite of purification (śuddhi) and a śrāddha is then done, it is termed Śuddhiśrāddha. The Karmānga-śrāddha is that done in the preliminary part of an important ceremony like nuptíals (niṣeka), birth etc. The description "niṣeka-kāle some ca" is interpreted by Lakṣmīdhara as implying both Vedic and Smṛti rites (śrauta-smārta). The Daivika-śrāddha is that done in honor of gods, with special havis. The śrāddha done when one starts on a pilgrimage to holy places (tīrtha-yātrā) or again on re-entering the house on return from the pilgrimage is termed Yātrā-śrāddha. The last type, known as Puṣṭi-śrāddha is done when for restoration of health in disease, and before taking medicines or preparing medicine (rasāyanādi kartavye), and the Manes are propitiated.

It is noteworthy that Lakṣmīdhara's citations and commentary are reproduced or summarized by later writers like Divākara (Śrāddhacandrikā, pp. 5-7) and Nandapaṇḍita (Śrāddhakalpalatā, pp. 6—8).

Vijnāneśvara (Yajnā, I, 218) offers a classification of Śrāddhas, which is simpler; first into pārvaṇa (i.e that done for three ancestors in the line of ascent) and into ekoddiṣṭa (i.e. that done for only one deceased person); secondly, into three classes, nitya (ordinary), naimittika (occasional) and kāmya (for a special object). The first of these three is to be performed on the happening of a fixed and determinable event, like the New Moon (amāvāsyā); the second, naimittika is that which has to be done on the occurrence of an uncertain event, like the birth of a son, or an eclipse; and the third, kāmya is to be done to attain a desired object or realize a wish. Some of the twelve kinds can be regrouped under this classification, but some will be on the border line, or can go into one class or another.

## Times for Śrāddhas (Śrāddha-kālāḥ, III)

One of the tests of a proper Śrāddha is that it should be performed at a prescribed time or occasion. These are carefully detailed. Even the performance of a Śrāddha, "when the desire to do it," outside the named times, occurs (śrāddham prati-ruciḥ). Gautama (15, 5) declares that the prescription of an obligation to do a śrāddha at a particular moment, is conditional on the availability of materials, holy Brāhmaṇas and the accessibility of a holy spot, and that if

these are readily available, the performer need not wait for a prescribed occasion to do the śrāddha but may do it at once. Laksmidhara interprets the exemption as implying that the performance of the śrāddha rite on New Moon days etc., is conditional on the person on whom the duty is laid being able (śakta) to do it, by being free from disease (aroginā) and commanding the ingredients necessary for the rite (dravyādiyogin). If a person is really unable to do the rite, as for example in the absence of these conditions (asamarthye) he does not incur blame or face misfortune (pratyavāya) by the involuntary omission (p. 16). Certain general rules regarding time are laid down. Srāddhas, except those done on the anniversary of a parent or ancestor, must be done during the dark fortnight (apara-paksa). All śrāddhas should be done after mid-day is past (aparāhna). Where there is freedom to choose the day, the odd (ayugma) lunar day (tithi) must be chosen. Srāddhas, except when lunar eclipses occur (uparāga rāhu-darśana), should not be done at the evening twilight (sandhyayorubhayoh) or at night because, as Manu warns (III, 280) nights belong to the demons (rākṣasāḥ) or when the sun has newly risen (surye acirodite) (p. 23). The condition that a śrāddha should not be done at the approach of the night will be violated by the Pindapitr-yajña rule that it should be done when the rays of the setting sun are just visible over the trees (aparāhņe adhivrksa-sūrye vā piņda-pitr-yajñena caranti, Apastamba, I, 7.2). As this rite is done on New Moon days, authorities like Karka have considered it to be a subordinate part (anga) of that rite, while Jaimini declares it to be an independent rite (Jaimini-sūtra, IV, 4.19-21) and that it is not a subordinate part of the darśa (New Moon) sacrifice. This rite is intended for both the gods and the Manes (pitarah) and balls of rice (pindah) are offered along with a yajña to both. Its nature has given room for much scholastic discussion on the definition of Srāddha and the determination of its essential features.

The classical text enumerating the normal occasions on which śrāddhas have to be performed is that of Yājñavalkya (I, 217-218), with which Lakṣmīdhara begins his parva on Śraddha-kāla (p. 9). These verses enjoin śrāddha on amāvāsyā (New-Moon days), the eighth (aṣtakā) day of the dark fortnights of two seasons, hemanta or śiśira (i.e. from the middle of December to the middle of April), the dark fortnight (in the

months of Bhādrapada-Āśvina i.e. September-October) known as Mahālaya or Pitrpakṣa, the two solstices (ayanadvaya, i.e. daksināyana and uttarāyana), the two equinoxes (visuvat i.e. about the third week of March and September), and the entry of the sun on a sign of the zodiac (sūryasamkramah), when the moon in the course of the month reaches the seventeenth division of its path known as vyatīpāta, and when it is in the asterism Magha while the sun is in the asterism Hasta, (Gajacchāyā,) and eclipses of the sun and the moon. The astakas are reckoned by Vijñāneśvara, following Āśvalāyana, as four. whereas Raghunandana, takes them as only three. Laksmidhara cites Visnu-smrti to show that the astakas are only three (tisro astakāh, p. 10). He also adds, on the same authority, three anvastakāh and the thirteenth in Prostapada month, and in Māghi, which Laksmīdhara interprets as Full-Moon day. and the two seasons of Vasanta and Sarat (i.e. middle of April to middle of June, and the middle of October to the middle of December). Yājñavalkya enjoins the performance of śrāddha during Vrddhi, which Aparārka (p. 9 inf.) illustrates by the Vedic rites in marriage (vivāha etc.) and the birth of a son. He also enjoins the performance, when the mood comes on one to do it (prati rucih), and the necessary Brāhmanas and materials for the rite become available. Visnusmrti describes vrddhi as abhyudaya, and adds the natal asterisms of the performer, his son and wife to the occasions when Srāddha must be done, for in the words of Prajāpati, "they are the constant  $(nity\bar{a}n)$  days for the performance of Śrāddhas." (p. 10). Laksmīdhara cites Manu for the duty of doing every month, in the evening following the performance of the New Moon (amāvāsyā) śrāddha, the Pindapitr-yajña (p. 10) and proceeds to describe the rite itself (p. 111-13) in detail.

While the performance of śrāddhas on all such occasions is an obligation to be discharged without any expectation of a reward, special merit and consequential good attach to the doing of śrāddhas in special periods (e.g. Mahālaya or Piṭrpakṣa), on specified asterisms and tithis, and in places like Gaya, and (according to Lakṣmīdhara) Vārāṇasi (Kāśi, p. 19) similar benefits are held to spring from offering of honey, and flesh of certain animals during śrāddha. Gaya is pre-eminently the place for the performance of śrāddha, and even in the ritual followed for the annual śrāddhas, the rite is called "Gayāśrāddha" and

the performer walks in the direction of Gaya. Daily śrāddha (ahar-ahar) should not be done, according to Nandapaṇḍita (p. 11), during the pitṛ-pakṣa. Unlike Nandapaṇḍita and later writers, who disapprove of the offering of flesh in śrāddhas, and explain away the numerous smṛti dicta enjoining the offering of flesh of various animals as specially acceptable to the Manes, by declaring that they relate to other cycles of Time and are interdicted in Kaliyuga (cf. Śrāddha-Kalpalatā, p. 56), Lakṣmīdhara makes no such qualification to the dicta that he cites enjoining the use of meat in śrāddha.

# Kāmyaśrāddha-kālāḥ (IV Parva)

The optional nature of Kāmya śrāddha makes for selection of an appropriate time for its celebration, as it is not fixed as in the case of the nitya and naimittika rites. To aid in the selection of the proper time in relation to the benefit aimed at, the results that follow performance on each of the days of the moon's transit (tithi) and asterism are given in They are collected in the fourth parva of Śrāddhakānda (pp. 23-29). A comparison of the citations will show that different results are indicated by different authorities for doing the rite on the same tithi or naksatra. Thus by doing the śrāddha on the first day after full moon (as śrāddhas must be done in the dark fortnight only), the benefit according to Kātyāyana is obtaining women (striyah), while according to Manu it is male progeny, and according to Apastamba it is daughters, and wealth according to Brahmapurana (p. 27). Similarly if it is done on the twelfth lunar day (dvādaśi) the results according to Kātyāyana, Manu, Āpastamba, Hārīta, Visnu and Paithinasi are wealth and grain (dhana-dhanyam), gold (jātarūpa), cattle, prosperity (śrī), gold and silver and land respectively. The differences should be treated as indicating any one of the results foreshadowed, and should not be treated as inconsistencies.

# Śrāddha-deśah (V Parva)

The efficacy of a śrāddha is enhanced by its being done in places of special sanctity. This leads to a collection of dictaindicating sacred rivers, sands, hills, hermitages etc., numbering about two hundred. The list is illustrative and the number can be increased from the Purāṇas. A śrāddha done in such a holy spot is said to be millions of times more efficacious than if done at home (p. 40). Lakṣmīdhara observes

(p. 40) that the catalogue of such sacred spots is to direct the inhabitants of any area to perform śrāddhas at the holy place nearest their residence (p. 40). But in regard to certain sacred streams like Gangā, Yamunā, Sarasvatī and Narmadā, sacred lakes like that at Puskara, famous spots like Kāśi, Kuruksetra and Gayā, the merit in doing śrāddhas in those spots is so transcendent that they must be regarded as specially recommended to all. Gayā and the akṣaya-vaṭa (the undying tree) near it are specially recommended for the performance of Śrāddhas. In fact its value as a tīrtha rests almost solely on this aspect. The indication of places of special sanctity for doing śrāddhas at, is coupled with a general and specific recommendation to reject certain areas. First, śrāddhas should not be done in any area in which the system of varnāśrama has disappeared (pranastāśramavarņa). Such areas are treated as mlecchadeśa, unfit for Āryan occupation. The kingdom of Triśańku (to the north of the Mahānadī and south of Kīkaṭa), Kāraskara, Kalinga, and the countries to the north of the Sindhu (Indus) river are specifically banned. The warning of Nandapandita should be noted; the indication of holy tīrthas does not necessitate one's doing śrāddhas only in those places; they have special sanctity but those who are unable to journey to them can still obtain full merit (punya) by performing śrāddhas in their own places. (p. 40, Note).

## Śrāddha Oblations (Havīmsi) [Parva VI]

The efficacy of a sacrifice is dependent among other things on the use of proper substances as oblations (havis). According to Gobhila the chief havis is barley (yava), and rice if barley is unavailable, and if both are not available, curds. milk, milkgruel (yavāgu) and even water may be poured into the fire. There is a specific prohibition against the use of certain cereals like māsa (black-gram), kodrava and gaura. A verse quoted by Nārāyaṇa, the commentator on Aśvalāyana-Grhyasūtra (I, 9, 6) mentions ten substances as fit for havis, viz. milk, curds, gruel (yavāgu) clarified butter (sarpis), cooked rice and husked rice (odana-tandula), flesh (māmsa), sesame oil and water. Manu mentions as a havis., (II, 272) the food of hermits (munyannāni), which is interpreted by Laksmidhara (inf. p. 42) as forest rice (nivara). He also mentions pāyasa, a liquid preparation of milk and sugar as a havis.

In śrāddhas there is a homa (fire-rite) in which oblations to gods and the Manes are offered in the fire. There is a general prohibition against the use of flesh as a fire oblation (Kane, II, p. 681). The gods receive their offerings through the fire; and they as well as the Manes through the "mouth of Brāhmaṇas" (Brahmaṇā-mukha). The Brāhmaṇa is, according to a Vedic dictum, Fire (Agni-Vaiśvānara), and one should, therefore, sacrifice in Brāhmaṇas's right hand (Taitt. Br. III, 7, 3). The description by Manu (IV, 117) that the hand of the Brāhmaṇa is his mouth (pāṇyāsyo hi dvijas-smrtaḥ) as pointed out by Medhātithi, makes the feeding of a Brāhmaṇa and giving him a dakṣiṇā on that account equal (Śrāddha bhojanam tan-nimittan ca dravya-grahaṇam tulyam).

Accordingly, the term havişyāṇī in śrāddha-ritul includes not only the ordinary oblations to the Fire like clarified butter and cooked barley or rice, but all edible substances that are specially recommended or not interdicted.

Flesh of many kinds seems to have been in use in Śrāddhas and they are held in nibandhas as interdicted in Kaliyuga. In the section on havis Lakṣmidhara has collected many texts to show the relative value as śrādaha food (or "oblation" metaphorically) of many kinds of meat, fish and fowl. It is noteworthy that the use of meat is not obligatory. In indicating the relative periods of satisfaction to the Manes by different kinds of food, Manu states that articles used by hermit (munyannāni) afford "endless satisfaction" (ānantyam). This is consistent with Manu's position in regard to flesheating.

Madhu (honey) and sesamum seed (tila) the latter in heaps—are specially recommended for śrāddha.

Lakṣmīdhara concludes this section (parva) with the following pointed remarks:

"Wherever the specification of a special good result (phalavisesa) is made in regard to a substance to be used as havis (food) in a śrāddha, it is a recommendation only to those who seek that good result (guṇa phalārthinah). Where no special benefits are specified to a substance, it is to be regarded as a constant factor in śrāddha performance and the rite will be regarded as incomplete without its use. Ordinarily the lineaments of a srāddha are completed by the use in it of

substances that are commonly recommended, as far as obtainable. If articles so recommended are unobtainable, substances that are not prescribed and at the same time, are not forbidden, may be treated as equal to substances that are prescribed for use. The substitute (pratinidhi) of any forbidden substance is equally interdicted, and cannot be used. Where a special benefit phalavisesa is attached to a substance. that special benefit is in addition to the completion of the features of a śrāddha, and substances like the flesh of cows and buffaloes which are recommended only for special advantage (phalaviśesārtham), can be used only by those who desire those special results and by no others, who only desire to complete a śrāddha in the ordinary way. The meat of buffaloes and the like, which are neither recommended nor rejected, may still be used in the absence of articles that are prescribed for use. The satisfaction of Manes for short or long periods by the use as havisya of certain substances is great or small according to the nature of the articles precribed." (inf. pp. 49-53). Srāddha is an enjoined rite and to do it is a duty, to be done irrespective or without the expectation of any reward (niskāmya-karma), in the true spirit of Dharma. It is needless, therefore, to go in for such special havis. It may be noted that the passages dealing with periods of satisfaction following the use of flesh of many animals, like the rhinoceros, (khadga-māmsa), are all brought by Laksmidara in the parva on Kāmya-karma. In the true spirit of Dharma, a Kāmya-śrāddha is an inferior act; kāmyaśrāddha follows the ritual but not the spirit of true Śrāddha.

## Things to be Rejected (Varjyāni) (Parva VI-A)

Lakṣmīdhara cites verses to show that black gram, wheat and barley among grains, liquorice (madhuka), asafoetida (rāmaṭam), camphor, (karpūram), jaggery (guḍam), rock-salt (saindhavam) and pepper (marīca) are specially valuable for śrāddha (pp. 47-48). Clarified butter should be so served that it overflows the vessels of the Brāhmaṇas who are guests (p. 49). It may be noted that while buffalo milk is interdicted, buffalo ghee is commended. Pāyasam, a preparation of cow's milk, sugared and loaded with cooked wheat or rice, is said by Dēvīpurāṇa (Śrāddhacandrikā, p. 22) to be equal to all eatables (sarvānnadah saca proktah yena dattam tu pāyasam). The passsge of the Mahābhārata (p. 52) which condemns hingu or asafoetida among resinous substance is explained, in relation to its sanction for use in Śrāddha in other works thus: "It cannot be given

in its natural state but is allowable if it forms part of the preparation (in cooking) of something else (p. 53)". Divākara (Śrāddhacandrikā, p. 24) reconciles the prescription and rejection of asafoetida as giving a discretion (vikalpa) to the user. He also states that certain authorities construe the interdiction to apply only to white asafoetida (śvetahingu) Whatever food substances are ordinarily unallowed are also disallowed for śrāddhas. In a śloka cited by Aparārka (p. 241) such articles are divided into four classes: viz. those which are bad by nature (jātidusta) e.g. garlic (grinjanam). those which are bad by lapse of time (kāladusta), such as stale food, those which are bad by undesirable or impure contact (samsargadusta) and those which cause disgust (sahrllekha). Food substances that emit a bad smell (durgandha) or are foamy (phenila) like those with hair in them, are forbidden even for ordinary consumption, and much more so in śrāddha (p. 54). Water in tanks dug by outcastes is forbidden for use in śrāddha (p. 54). Food covered with a cloth after cooking cannot be served also. Articles begged specially for the sake of Manes (pitryartham me prayccha) should not be used (p. 54). The wood-apple (kapittha) cannot be used for the Manes. Cooked food on which salt is sprinkled after cooking is rejected. (p. 54). Among articles normally allowed which are rejected for śrāddha may be mentioned cummin seed (jīrakam), artificial salt, brinjals (vārtāka) and the grey gourd (kūsmānda). Any article, like a vegetable, of which part has already been used (upabhukta) cannot be used in Śrāddha.

# Śrāddha Guests (Parva VII)

The devotion (śraddha) which is the essential mental attitude of the person doing a śrāddha rite should be reflected in the care with which those asked to preside over the rite, and those who after it is over are treated as guests (atithayaḥ). The qualities which are most desirable in persons to be treated as Brāhamaṇas officiating in the ceremony itself, as representing the Manes and Viśvedevas, and the features which should lead to their summary rejection are dealt with in the next four parvas (7 to 10). To begin with a close examination of the fitness of the Brāhmaṇa to be invited is enjoined before a śrāddha invitee is approached. In the same way persons possessed of the requisite noble ancestry, learning and character are regarded as priceless. As the officiating

Brahmanas the former if of the highest quality are termed "the wealth of the Śrāddha" (Srāddha-sampat), while the presence of even one or two such persons in a row of guests is held to purify the whole line of diners (pankti), and they are accordingly described as panktipāvānāh (purifiers of guestrows). When a person claiming to be a Brāhmana presents himself for food or at a sacred place of pilgrimage, to officiate in a rite there the scrutiny of his qualifications (parīkṣā) is forbidden (p. 56, note 3), but such scrutiny is specially enjoined in selecting a Brāhmana for a śrāddha, by Manu himself (III, 149). Such an examination is necessary, as the merit of the rite is proportional to the learning and sanctity of the invitees who are to represent in it the gods and the Manes. Even in regard to the persons so selected, the competence is not equal for representing the deva and pitr-varnas. Thus, while a young man, who possesses the qualification is eligible, he should not be put to a pitr-varna. Gautama cites the view of "some" (eke, p. 60) "the age of the guest shall be propertionate to that of the Manes." The commentator on Gautama explains the dictum thus: in honor of the father a young man is to be invited, in honor of the grand-father an old man, and in honor of the great-grandfather a very old man." Laksmidhara gives this explanation of the rule: when the father etc., died in old age, and a representative as guest has to be chosen, he should be equal in age to the deceased (p. 60). Maskari, however, limits the rule only to the rite of sapindikarana (p. 60). Among persons of equal qualifications the older, and among persons of equal age the poorer are to be preferred for a Śrāddha, according to Āpastamba (p. 61). Between persons of equal good birth (kula) and learning (śruta), he who is uncovetous should be preferred, or he who has stayed longest in the house of his teacher (ciravāsī, p. 62).

The scrutiny should be not merely of the personal equipment of the person but of his ancestry for at least three generations (dūrādeva parīkṣeta, p. 56). Manu forbids invitations to relations or friends, when other qualified persons are available, as that would be making use of a śrāddha to gain friendship or strengthen it (III, 138-142., p. 74 inf.). Learning and birth are neutralized by the practice of astrology, according to a verse of Yama cited by Lakṣmīdhara (p. 62). Like the rejection of the Vedic expert, who makes a living by

16

teaching the Veda for money, this is a rejection of a professional element.

A śrotriva explained by Kullūka (p. 57) as one who has studied the Sama Veda alone, is most eligible. A good choice benefits the giver, the guest, the gods and the Manes. Those who have mastered the first three Vedas are very eligible. Such terms indicating qualifications as trisauparnah. Jyesthasāmagāh and pañcāgnih are explained by Laksmīdhara in less exacting terms than by Hemādri (p. 58). A verse of Brhaspati (which is an arthavāda) states that the three immediate ancestors are respectively placated by persons having qualifications in the three Vedas respectively (p. 58). Sātātapa makes a special plea for the master of the fourth Veda also (p. 59), which is significant, as it deals with spells and incantations and is usually looked down on. Gautama lays stress on personal appearance also (Rūpasampanna, p. 60). Good disposition (sādhu) is emphasized by Vasistha (p, 60). One under pupillage cannot be invited to officiate. Ascetics (yati) and one who is an expert in Yoga (yoga-vit) are suggested by Vasistha (p. 60) and the Matsyapurana (p. 62). If all others fail, even close relations like the grandson, father-inlaw, the maternal uncle and the son-in-law (vitpati) and a teacher may be invited (p. 62). Ordinarily they are not to be invited.

### Exceptionally Qualified Guests (Parva VIII)

Persons of exceptional learning, good birth or personal sanctity and strictness in adherence to the enjoined duties are deemed to radiate all round them a purifying influence, which extends to all fellow guests sitting with them in a row (pankti). One who is so designated is thus the exceptionally superior Brāhmaṇa. Naturally such a person will be an admirable asset for a śrāddha, if he does not come under one of the excluded categories, in spite of his personal merit. Thus among those excluded from śrāddha participation are persons of the same gotra such as being of the same gotra or near relations. But they can be in the wider category of guests. Conversely, if no others are available with the high qualities described to preside over the śrāddha, one with less qualification can be invited rather than allow the śrāddha to fail. But such persons are not of the class of panktipāvanas. Laksmīdhara's devoting a long parva to the high qualities of this class of Brāhmana is following the great smrtis. It is indirectly of

value as showing the exalted ideals kept before the Brāhmaṇa, who is not to depend only on his birth, and not personal merit, to find casual feeding, and become a social parasite.

Some of the qualities that are indicated may be noted: a householder to be of this class should scrupulously follow the regimen of his āśrama. Thus he should not fail to approach his wife in her fertile period (rtu) (rtukālābhigāmī, p. 69). His mother must have been married when she was a gaurī, i.e. not over eight years of age at marriage (p. 70). Erudition includes Nītiśāstra (p. 71). As a householder he should not care for gifts (pratigrahanisneha, p. 65). The Sannyāsin and the yogin are exalted above those of equal qualifications. Moral qualities are not less vital than birth, learning and the performance of sacrifices and enjoined ritual to complete one's qualification for being counted in this exalted class.

Persons to be Excluded from Śrāddha, Varjyāḥ, (Parva IX)

Certain persons must be excluded from invitation to officiate as Brāhmaņas in Śrāddhas. They are termed varjyāh. Certain persons are regarded as so bad that their presence in a line of guests pollutes the line, (panktidūsakāh) and they are styled persons unfit to sit in the line (apānkteyāh). There is a small element of difference between the two. Certain persons, who are otherwise eligible, if their birth, learning and character are considered, may have to be rejected ordinarily from invitation to officiate in śrāddha. Thus, Manu (74) prohibits the feeding (i.e. as Brāhmana) the friend and the foe and explains that their presence will make the ceremony futile. So are near relations, like the maternal uncle, the son-in-law and others, as well as persons of the same gotra and pravara, according to a verse of Kūrmapurāna cited in Śrāddha-candrikā (p. 18), for according to Gargya (cited in Hemadri) "śraddha oblation (havis) is like a virgin (kanyā)" i.e. not to be given to one of the same gotra or pravara (yathā kānyā tathā havih). One otherwise excellent, whose wife is pregnant (garbhinī) cannot be invited to officiate (Ibid., p. 19). A person regarded as a panktidūsaka or apānkteya is of course unfit to officiate as a chief guest in a śrāddha. Thus, one whose wife is in menses (raktāmbarā) is among the latter according to Lakṣmīdhara (p. 93); this follows the rule that for a religious rite or sacrifice husband and wife must officiate together, and if one is disqualified (as a menstruous wife will be) the other cannot officiate. But in a śrāddha, the ceremony must go on, even if

the wife of the officiant is impure. This is the practice. Not only does a panktidūṣaka pollute a line of guests by sitting with them but even if he sees them eating they become polluted and must stop eating. (Manu, III, 176, p. 96). Every panktidūṣaka is ineligible for a śrāddha; but every person who is excluded (varjya) from a śrāddha is not a panktidūsaka. Some of those excluded from śrāddha guestship may be named. The Brahmana who does not study the Veda (anadhīyānah), who follows a low occuption (hīnavṛtti) e.g. living by snaring fowl, beasts or by fishing, who is the servant of a Sudra or a king' or is the village beggar (grāmayācaka), who "sells the Veda" (i.e. teaches it for a fee), who teaches the Veda to those whose upanayana has not been done, who does not perform the prescribed fire rites or who makes a living by practising jugglery or "magic" (indra-jala). One who suffers from any of the eight sin-caused diseases" (aṣṭa-pāparogāḥ) must be dropped. The eight are stated as insanity (unmāda), skin-disease (leucoderma and leprosy), consumption (rājayakṣmā), asthma (śvāsa), diabetes (madhu-prameha), bhagandara (dropsy and asmari).

The idea is that they result from evil action in a past birth. Like birth in a low varna or in animal or vegetable form, such diseases reflect past badness. It is regarded as best to avoid contact with the persons so suffering. They are objects of compassion but not thereby entitled to be admitted to śrāddha or śrāddha-pankti. The dumb, the congenitally blind, person, the deformed, the cripple, the person who has more or fewer angas (limbs) are all excluded similarly. Such persons are helpless. Those who are moral derelicts stand in a different footing; their rejection is demanded by their bad conduct. The adulterer, the person who profits by his wife's adultery, he who marries before his older brethren (parivetr,) the unchaste acolyte (avakīrņi), the drunkard (madyapa), the husband of a Sūdra wife (śūdrāpati), the usurer (including in it the black-marketer), the miser, the habitual slanderer, the betrayer of friends (mitradruk,) the Brāhmana who deserts his parents, wife and children and preceptor, the thief, the vrātya one who has passed the maximum age without upanayana and the open athiest (nāstika). The six types of sex impotents (klībāh) are excluded on the same ground as the persons suffering from "diseases caused by past sins." The person who sails over the sea, and the sorcerer are also to be rejected. (p. 80).

#### INTRODUCTION

The Unfit for Commensality (A-pankteyah, Parva X)

The list of persons declared unfit to sit in a dinner row overlaps that of the excluded persons. It is more extensive in one sense. Among this class are, for instance, persons who aim at kingship (rāstrakāmāh), because a Brāhmana cannot be a king, the cattle dealer (paśuvikrayi), the gambler, the perjured witness (kūṭasākṣī) the anchorite who has renounced the monastic life (pravrajyāvasitah) the reviler of parents and wife, the person whose teacher is his own son (sutācāryah) the exasoboteur (parasvānam nāśakah), the hater of the Veda and of Brahmana (brahmadvit), the son who carries on a dispute with his father (pitrā-vivadamānah), the astrologer and the carrier of corpses for money (pretaniryātakah). Among these condemned persons are the professional temple priest (devalaka), the purohita (domestic priest, who works for money, p. 88), the seller of men (i.e. slave dealer), the outcaste (patita) and the person who acts as priest to outcastes (patita-purohita) and the astrologer (jyotisaka). Persons of questionable origin like the son of an unmarried girl (anūdhāputra), and the son of a remarried woman (paunarbhavah). The lascivious husband (p. 93) is condemned equally with the husband who does not approach his wife during rtu. The Brāhmana who has taken as an additional wife a Śūdra woman, and begets a son on her while neglecting his caste-consort, is rejected along with persons whose ancestry is unknown (avijnatapūrvāh). Among those who are condemned as unworthy of commensality is he who cooks for himself alone (i.e. who does not entertain guests or makes food to be offered to the gods and Manes) and who forgets the Veda he has learned by neglecting it (adhītavismṛta). A Brāhmaṇa who lives a whole year depending for water on a well in the village is to be rejected as slipping from his varņa (p. 99). The Brāhmana profiteer (p. 99) is rejected also. The catalogue is not exhaustive and digests add to the number of persons who are undesirable as guests. For example, the Karmavipākasamgraha is quoted in Śrāddhakalpalatā (p. 44) for excluding from śrāddha repasts the person who corresponds to the modern elementary school teacher (akṣarapāṭakaḥ), the person suffering from elephantiasis (sthūlacaraṇah, slipādi) and the person whose ears have not been bored (aviddhakarnah), while Sumantu (inf. p. 90) excludes paustika, the seller of books (pustaka vikretā) i.e. the professional bookseller. He who obstructs a gift (pradananivārakaḥ) is among those excluded by Yama (Śrāddhakalpa-latā, p. 45), and it must be taken more as a warning to persons not to hinder acts of munificence than as technical exclusion from śrāddha. Learning from books has been looked down upon in ancient India (see Kane, HDS., II. p. 347), and the sale of books encourages book learning.

### Nimantrana, Nimantrananiyamāśca (Parva XI)

The Brāhmaņas who are to officiate in a śrāddha should be invited to do so in a due form. After they accept the invitation they have to observe certain inhibitions. The formal invitation is termed nimantranam, and the term is popularly used as a synonym for śrāddha, showing the importance attached to it as an essential feature of the rite. The invitation proper is preceded by an intimation of the approaching rite, nivedana. The invitation has to be made the preceding day, but if that is not possible, it should be given on the morning of the śrāddha itself. It has to be made with due solemnity, after personal purification by baths etc. (sucih), in a spirit of devotion and with a controlled and calm mind (p. 103). The invitees should have the necessary birth, bodily, personal and ethical qualifications (p. 103). The number to be invited depends on one's ability to feed a number, but it should be an uneven number (ayugmān). Normally the invited persons should not be of the gotra and pravara of the performer of the śrāddha (śrāddha-krt). Ascetics, who come unexpectedly in search of cooked food as alms (bhikṣārtham), about the time, may be "fed", i.e. utilized in the śrāddha ceremony (p. 104). A dual number of persons should be invited to take the place of the "gods" (Viśvedevas and an odd number to take the place of the Manes; i.e., if the number invited is only three, one will be set apart for the Manes, and two for the "gods". In South Indian practice, one of the latter is set apart for the Viśvedevas and the other for Vișnu, who is styled "śrāddha-samrakṣaka," the protector of the śrāddha. The invitees should be given branches for cleaning their teeth. The house in which the ceremony is to be done should be washed and daubed with cowdung. Apastamba (p. 105) rules that there should be three invitations to the same person, the first on the day previous, the second on the morning of the day of the rite, and the third when the invitees are to be called to sit for food. (p. 105); for, "in śrāddhas everything should be done thrice

(trihprāyam)." The invitee's right knee should be clasped by the inviter, who should say "You are invited by me" and then he must make the invitee hear the rules he must observe (niyamān śrāvayet): "You should observe and so should I personal purity scrupulously and we should be continent during the night" (p. 105). The Manes hear the invitation and in aerial form eat the food along and then return to their illustrious world unseen by mortals. (p. 105). The performer should starve till the ceremony is finished (Apastamba, on p. 106). The invitees, after accepting the invitation, should "eat with restraint" (niyatāhāra), observe sex resraint (even if their wives are "in season"), be truthful, avoid any travelling or physical exertion, abstain from conjugality (even embracing their wives), and conversing gaily and, suspend Vedic study, and not accept food from any one but the inviter till the rite is over (p. 107), for, the moment the invitation is accepted, the Manes enter the bodies of the invitees (pītarahsamviśanti, p. 106). One who has accepted an invitation cannot, at the peril of losing his merit acquired in a year, accept another invitation (p. 107). A host who fails to honor an invitee is reborn as an animal. The invitee should not delay his attendance (na cirakārī, p. 108).

Among the Manes, different sets are to be honored or invoked (āhvānam) by members of the different varnas. Thus the Somapa group (gana) are those for Brahmanas, the Havirbhuj for Ksatriyas, the Ajyapa for Vaisyas and the Sukalins for Sudras. They are respectively the children of Bhṛgu (Kavi), the Havirbhujs of Angiras, the Ajyapas of Pulastya, and the Sukalins of Vasistha, four of the ten primeval sages created by Manu (Manusmrti, 1, 35). Other groups of the Manes, viz., the Agnidagdha, the Anagnidagdha, the Kāvya, the Barhişads, the Agnişvātta, and the Saumya are to be invoked for śrāddhas by Brāhmanas alone (Manu, III, 199, on p. 111). A different enumeration by Hārīta is also given by Laksmidhara (p. 111). He concludes the parva with the remark that at the time of invocation the deceased ancestors are to be mentally contemplated in the forms of the Manes appropriate to the varna of the performer of the śrāddha.

Preliminary Rites on Śrāddha day (Parvas XII and XIII)

A śrāddha must be done only in the afternoon of the day on which its performance is due, and must begin at kutapa-kāla,

i.e. the 8th muhūrta of the day, the duration of a muhūrta being 48 minutes, or two nādis. This and the next four muhūrtas are best for doing the śrāddha. Kutapa is explained etymologically by the Mitākṣarā (1, 226) as sin (kum) killer (tapati).

The invited Brahmanas must arrive in the morning, with their nails pared and hair shaved, and must be received ceremoniously by the performer of the rite. They must be made to stand on mandalas, smeared with cowdung, and offered a welcome with the words "svāgatam" have their feet well washed with cowdung, ghee and water, and be given arghya. After the reception, they must be given oil (anjanam) for their bath. The reception should take place outside the house in which the śrāddha is to be done. When the guests return after their oil-bath they must again be received in the same manner and let into the house, where the ceremonies will begin. A third formal reception of the kind must take place before the guests are taken inside to sit for their food. In common practice nowadays, the three are combined into one, and made to come on the occasion last specified. The guests, it may be noted should have finished their morning kriyas before arriving at the performer's house. Meantime, the performer should have got ready for the ceremony, by bathing, wearing pure and white clothing, purifying himself with ācamana etc., and finish the morning rites before the fire, along with his wife. The place where the śrāddha has to be done must be swept, cleaned and well-rubbed down with cowdung and white clay (śveta-mrt). According to Visnusmrti (p. 120) the guests must be first received in the forenoon if the ceremony falls in the white fortnight (śuklapakṣa) and in the afternoon if it is in the dark fortnight (kṛṣṇapakṣa). Sesame seed should be scattered all over the places used, as it is credited with the power to drive away demons (asura) (p. 117.)

Much space is devoted in special treatises on Śrāddha to such matters as the selection of a suitable place for doing the rite, the kinds of darbha or kuśa grass to be collected and their form, the other ingredients or instruments for the rite, the materials of which the cooking vessels must be made, as also the vessels in which the food should be served (pariveṣaṇa-pātrāṇi), or eaten (bhojanapātrāṇi), the sorts of flowers, incense, scents, unguents, the timber of which the planks on which the guests are to be seated may or may not be made, their proper

covering (āsanāni) the kinds of cloth for presentation, the type of umbrellas to be given, etc. The rules in regard to these will apply to all sacred rites, and are accordingly omitted by Laksmīdhara. What is so collected (sampādita) for a śrāddha is śrāddha-sampat (p. 128, note). Manu catalogues these as the afternoon, sesame seed, darbha grass, a proper place for celebration (vastu) and its being made fit, a spirit of liberality in dispensing food etc. (sṛṣṭiḥ), the proper cooking of tasty food (mrstih) and eminent Brahmanas are the real "riches" (sampadah) of śrāddha (p. 127). As regards the place in which the rite should be done, Laksmidhara cites texts to condemn the performance in places not owned by the performer, as the Manes of the owner of such a place get the merit of the rite (p. 116). Forests, mountains, rivers and similar places that are in individual ownership are commended as fittest, where one's own house is unavailable (p. 116). The supply of seats to the invitees should be accompanied by gifts of the skin of the black antelope (ajina) for covering the seats. Those invited to officiate as "gods" should be seated facing north, and be supplied with darbhas in pairs, while those who represent the Manes should be seated facing south and be given single darbha. They should be so seated as not to touch one another (p. 118). For the representation of the gods, the selected invitees should be in pairs, and in odd numbers for those that represent the Manes, as they have to represent three generations of ancestors (p. 120). They should observe silence, when seated, for breach of the rule will mean the loss of the śrāddha (p. 121). Haradatta lays down that only Brāhmaņas should be fed at śrāddha, not even learned Kṣatriyas possessing the requisite learning, purity, etc. (p. 122, note). Harita justifies the placing of the representative of the gods (viśvedevāh) facing north on the ground that they are the protectors of the śrāddha (raksakāḥ) and so should face the Manes whom they are to guard (p. 124). If only one Brāhmaṇa is available, he should be made to represent the Manes, and the place of the gods should be occupied by darbha and the food (naivedya) should be placed in front of it.

Hospitality in Srāddha, Ātithyam (Parva XIV)

Casual hospitality in a śrāddha should be extended to Brāhmaṇas who come as guests, and particularly to ascetics accompanied by acolytes (bramacārinaḥ). They are regarded as "Lords' (i.e. owner) of all cooked food' (pakvānna

svāminau), for neither stage (āśrama) permits its members to cook food for themselves but compels them to seek it from householders. Such casual guests whether ascetics or householders (p. 134) should be fed with the permission of the invited Śrāddha guests (brāhmaṇairabhyanujñātaḥ), according to Manu.

Those to be kept away from Śrāddha, Apāsanīyāḥ (Parva XV)

The purity of the preparations and the ritual of the śrāddha are held to be ruined by contact or even being seen or touched by certain animals and persons, and they are accordingly to be kept away (dūratah parivarjayet). Among human beings those who are not to be allowed to touch, or see the food being prepared, served or eaten or witness, even from a distance of the fire rite of the ceremony, are outcastes, eunuchs, persons suffering from "sinful disease" (pāparoga), the husband of a vṛṣali (an elastic term which includes many types of women), the Sūdra, the atheist (nāstika), and the nagna (a term interpreted as meaning 'those who have abandoned the Vedas (vedaparityāginah, p. 139), like Jainas and the like, an adulteress (pumiścali) and a woman in her courses (rajasvalā). Certain animals are also not to see or in any way contact the śrāddha food, ingredients, guests, etc., e.g., village swine, cocks, dogs, cats, and crows. The list is to caution the performer of a śrāddha to have the ceremony done in a place in which such animals or persons will not come near.

Some Śrāddha Technique, Vidhi-paribhāṣā (Parva XVI)

A short chapter is devoted to the indication of some important rules (vidhi) to be observed in different types of śrāddha. This is preliminary to the consideration of such types later. First, as to the inclusion of the viśvedevas in the invocation and worship. The daily śrāddha, the ekoddiṣṭa ("for one person") at the eleventh day after death should be done without the Viśvedevas; all other śrāddhas should include the gods, as without the "gods" the demons rob the śrāddha (p. 141). In a śrāddha of the gods (daiva-śrāddha), nothing should be used without first having water sprinkled on it with due mantras and articles should be taken from the north side of the sacrificial enclosure and thrown to the south of it (p. 141). To the twice-born the rite in honor of the Manes is more important than that in honor of the gods

but offerings made first to the gods are not indicative of the relative importance of the two, but show that it is to fortify the śrāddha by obtaining the protection of the gods (Manu, p. 142) for the demons will "devour" the śrāddha which is without such protection. Brāhmaṇas who are to represent the Viśvedevas must be invited, received and fed first but dismissed after those who represent the Manes (Medhātithi, p. 142, note). In rites to the Manes, the sacred thread (yajñopavīta) should be over the right shoulder, and the circling must be from the right to the left (apasavya). In homage to the Viśvedevas, the right knee should be bent, and in that to the Manes the left knee.

Bṛhaspati enumerates the Viśvedevas as ten. Though addressed collectively, they are individually approched for certain types of śrāddha. Thus, Kratu and Dakṣa are invoked in Iṣṭi, Satya in Nāndi, Vasu in Naimittika, and in the annual Naimittika, in which the śrāddha is in honor of one ancestor (ekoddiṣṭa) but is done with the Fire rite as in Pārvaṇa-śrāddha, both Kāla and Kāma, in Kāmyaśrāddha Dhuri and Rocana and in the Pārvaṇaśrāddha, Purūravaḥ and Mārdrava. They may all be invoked with the words: "Let the great ones come, the grantors of wishes, the Viśvedevas! They who are brought to this śrāddha may they be attentive "sāvadhānā."

## Invocation and Incidental Rites (Parva XVII)

The gods and the Manes have to be invoked after the guests have arrived and been ceremoniously received, seated and decorated. The procedure of these preliminary acts is next described, with appropriate citations from smrtis, sūtras and puranas. The object of quoting nearly the same rules from different sūtras is to meet the rule that every performer should follow the rules laid down in the sūtra of his own branch (śākhā) of the Veda. The guests are made to stand on a mandala (circles drawn on the ground) with powdered grain, white earth, ashes or stones (p. 160). Arghya and water for washing the feet  $(p\bar{a}dya)$  are to be offered to the standing guests, who are then to be taken to the place of performance of srāddha and given seats on which barley or sesame seed have been sprinkled after they have sipped water (ācamanīya). The Mitākṣarā (I, 229) notes the procedure, which Lakṣmīdhara also cites, of the seats of both the devas and the Manes being covered with kuśa. The performer should then mutter the gāyatrī mantra, after obtaining permission to do so from the guests (tadanujñayā). He must also repeat the mantra beginning with the words "To the gods and to the Manes," which was framed by Brahma, the repetition of which thrice at the beginning and the end of the śrāddha and in the placing of the rice-ball (pinḍa) is efficacious. The Viśvedevas should be first invoked, after seeking and receiving from the guest or guests, who represent them, the permission to do so. This invocation is to be through prescribed mantras. As a preliminary rite, sesame seed should be scattered all round with a mantra calling on the demons, who may disturb the śrāddha to flee. The mantra used for this purpose is held to drive them away (p. 145).

After the Brāhmanas are seated, the performer should ask first for permission to invoke the Viśvedevas. This is granted in a set form of words. He should then invoke the gods with the rk beginning "Viśvedevāh āgata" and the smṛti hymn beginning "āgacchantu mahābhāgāh." This should be done with the sacred thread on the left shoulder (upavīti). should then offer arghya to the gods (through their representative) or representatives, by pouring water on their palms, the water coming from a vessel in which a pavitra or ring of darbha had been placed with barley in the water. beginning śanno devīrabhistaye (R.V., X, 9.4) should be recited when this is being done, and when barley (yava) is put in, with the mantra beginning yavosi. He should repeat the mantra (Taittirīya Brāhmana II, vii, 15) beginning yā divyā āpah when pouring water for the arghya. The gods, during worship, are given sandal paste, scents, (gandha), flowers  $(m\bar{a}lya)$ , incense  $(dh\bar{u}pa)$  and a lamp which is lit is waved before them  $(d\bar{\imath}pa)$ . Each of these acts is preceded by an appropriate mantra. The Brāhmaṇas representing Viśvedevas should be shown these honors also.

Only certain perfumes, flowers and incense can be used in  $\hat{s}r\bar{a}ddha$ . Sandal, saffron, camphor and also heart-wood (agaru) are alone allowed by Visnusmrti, cited in the  $Mit\bar{a}ksar\bar{a}$  (I, 232). Red flowers should not be used nor flowers with bad smell. Certain flowers like those of the arka plant must not be used. For the  $dh\bar{u}pa$  incense animal perfume should not be used. Lamps filled with clarified butter or sesame oil are to be used for  $d\bar{i}pa$ . The representative of the

Viśvedevas should be given darbha pavitra or darbhas for making the ring. A similar procedure is to be followed in regard to the representatives of the Manes, but the sacred thread must be worn on the right shoulder and all movements must be apradaksina, i.e. from the right to the left, and the left hand should be used instead of the right for the camasa, and the water in the vessel should be poured into the palm of the pitr-varga through the pitr-tīrtha gap of the right palm into the outstretched palm of the invitee. Each generation of the Manes is to be called by designation, and arghyam, pādyam, etc., should be offered to each individually, even if only one representative officiates for all three generations of Manes. Sesame seed should be put into the water thus used, instead of barley, as for Viśvedevas. The Manes are to be invoked with the rk beginning uśantas-tvā. The vessel in which the water is kept should be turned down, after the pouring of water in both cases. The vessel so turned face down should not be lifted up, because according to Saunaka the Manes stay within the vessel, and the food of the śrāddha is rendered unfit for being eaten by the Manes, if the water vessel is lifted back into position (p. 148).

The presentation of unbleached (ahata) pairs of cloth to all the guests is recommended as necessary.

In regard to the vessels, broken vessels should not be used. Likewise for cooking the śrāddha food, earthen vessels are prohibited. Silver and gold vessels among metals are commended, especially the former, as well as vessels made of specified kinds of wood (p. 154). Gifts of kind to the Manes are held in high esteem. The sacred string (yajño-pavīta) is one of them. A water vessel (kamandalu), pairs of wooden sandals (pāduka) fans (vyajanam), umbrellas (chatra), etc. A long list of other gifts is given on pp. 158-9, but the gift of apparel is regarded as the best, because without clothing one cannot do any rite to gods or Manes (p. 159). He who fails to present cloths to the guests at śrāddha, will become a piśāca (demon) after death, according to a verse cited by the Śrāddha-kalpalatā (p. 72). The cloths presented should not be torn, dirty, previously bleached, or colored (Ibid.). If gold or silver vessels are not possible, vessels of copper or brass (taijasa) may be presented. Earthen pots can on no account be presented.

#### Cooking Utensils

Mitramiśra (Śrāddha-prakāśā, p. 155-6) deals with the vessels that may or may not be used for cooking food for śrāddha. He permits vessels of baked earth to be used, if they are new and strong, i.e. will not get broken during cooking. All broken vessels are barred, and so are all made of iron (kālāyasa). Wooden plates are commended for keeping cooked rice. Iron is held to be specially bad for rites to Manes. Iron knives used for cutting up fruit and vegetables must be kept in the kitchen only (mahānasa) and not be brought within sight of the Brāhmaṇas (p. 155). The use of vessels of copper for cooking in śrāddhas is commended.

## The Burnt Offering Agnau Karanam (Parva XVII, A)

Making burnt offerings in the fire, with the permission of the Brahmanas invited, and before they are fed is an essential part of the Śrāddha, and may be regarded as important as the feeding of the Brahmanas. The ritual is directed to be that of the Pindapitryajña which is towards sunset on New Moon days, after the śrāddha of the day is finished. This rite is described as a sacrifice to the Manes (pitr-yajña). As part of the pārvaņa or annual śrāddha it precedes the feeding. The oblation (havisyam) should be of fresh cooked food (rice or barley) soaked in clarified butter. The fire-sticks to be used should be of palāśa wood (p. 167), and their tips should be dipped in ghee before they are thrown into the fire (p. 168). In works on Śrāddha-prayoga the Fire in which the oblations should be thrown is stated to be the Grhyagni, the fire kindled on marriage (which is also known as Aupāsanāgni, Aupasada, Āvasathya, Vaivāhika, Sālāgni and Smārtāgni), according to Apararka (inf. p. 168 note). The three Srauta Fires are the Ahavanīya, the Gārhapatya, and the Daksināgni. He who has kindled the Šrauta fire (Āhitāgni) alone should do it in Daksināgni, and not every one as laid down in the passage from Brāhmapurāņa cited on p. 167. They should do it in the Grhyagni (the nuptial fire). Vayupurana (p. 168) even allows it to be done in the Laukikāgni or ordinary cooking fire. Matsyapurāna (p. 169) gives the option to do the rite either in Daksināgni or in the Āvasathya (or Grhyāgni) which has been specially kindled for the purpose (pranīte, i.e. pṛthak-kṛte). The cooked mess to be used as oblation should be free of salt and condiments (vyañjanam). According

#### INTRODUCTION

to Āśvalāyana the performer should wear the sacred thread on the right shoulder (apasavya) or prācīnāvīti (p. 162). Kātyāyana states that the fire offering should be made with the thread on the left shoulder (upavīta, p. 171) facing east, if it is for the gods, and it may also be done with the thread on the right shoulder, facing south. Lakṣmīdhara explains that the option given means that one must follow whatever is laid down in regard to this in his own Gṛhyasūtra (p. 171).

If a fire is absent (agnyabhāve) the oblation of food may be put into the palm of the Brāhmaṇa, with the same mantras as used in the Fire oblation. The learned Brāhmaṇa is the Fire (p. 173). The "absence of the fire" (agnyabhāva) is explained by Lakṣmīdhara (p. 171) as the performer not having either the Srauta or smārta fire prescribed for the rite. Āparārka construes the expression as meaning that the kartā has no wife (p. 168, note) i.e. is a widower or bachelor. Alternatives to placing the havis on the right palm of the Brāhmaṇa are given on p. 172. They include throwing the oblation into water. The unused portion of the havis should be kept covered in a vessel, and is to be used later for being mixed with the food served to the Brāhmaṇas. The Brāhmaṇa in whose palm the oblation is placed is not to eat it! (na tu dattasya bhakṣaṇaśaṅkhā kartavyaḥ, p. 162).

The Fire having been got ready with the prescribed rites for that ceremony, (idhmamādhāya, p. 163) the kartā offers successive oblations with the words "To Yama and Angiras alone with the Father," "svāhā," "to Agni who carries the oblation (kavyavāhanā), svāhā," and "to Soma along with the Father, svāhā". The offering should be coupled with the specification of the ancestor to whom it is being offered also, namely the father, the grandfather and the great-grandfather (p. 163, note). It has already been stated that among the Manes, the Somapas are for Brāhmaṇas as also the Kāvyas, Barhiṣadas and the Agniṣvāttas (inf. p. 110). Hārīta states (p. 162) that an offering to "Soma along with the Father" pleases the Somapa Manes. The offering to Yama and Angiras pleases the elders of Yama, the Barhiṣads, and the Agniṣvāttas.

Viṣṇusmṛti prescribes the recitation of the first five, the second five and third ṛks of the Rākṣoghna-mantras given in the Kāṭhaka for Nāndīśrāddha, Kāmyaśrāddha and terminal sapindīkaraṇaśrāddha respectively (p. 164).

Baudhāyana directs that the giving away of the pindas (balls of rice) should be done immediately after the fire rite, and what remains after the pindas have been made should be given to birds, because of the vedic statement that Manes move about in the form of birds (p. 166). The Fire rite should be done with the sacred thread worn on the left shoulder, according to Kātyāyana (p. 171). Gobhila directs the oblations to the Manes to be done prācīnāvīti. The havis (material for oblation) should be made of the same cooked rice that is to be served to the Brāhmanas (Vyāsa, in Śrāddha-kriyākaumudi, p. 150). Govindānanda states that the option must be exercised according to one's own Gṛḥyasūtra.

The Serving of Food Parivesana-vidhi (Parva XVIII)

The feeding of Brahmanas who represent the gods and the Manes is the chief rite in a śrāddha, and all others lead to it. The devotion of devout and pious mind which is indicative of śrāddha is to be shown in the serving of the food. The kartā should be calm, free from anger, serve without haste, neither laugh nor weep when the food is being served. nor ask if the food is relished or whether any food may be brought, nor speak any falsehood when the food is being served (p. 177). If crows or kites (syena) come in, they are not to be driven out, as the Manes may take their form. as crows cannot see the food being served, the rule of serving the food and doing the śrāddha in an enclosed (samvṛta) place is intelligible. The thumb of the Brāhmaṇa should be grasped by the karta and it should be taken round and made to touch all the food that is served already on the plate, beginning with ghee. Ghee should not be put into the hand of the eater; cold rice should not be served. Food should not be served in iron ladles (p. 180). No discrimination should be made between one bhoktā and another (p. 181).

When the eater is introduced to the food, i.e. when the food is being offered to him, after being placed on the plates, the kartāsh ouldre peat, according to Baudhāyana (pp. 184-185) three mantras one each for the food served to the Manes of father, one of the grand-father and one of the great-grand-father. If the presiding Brāhmaṇas are three for the Manes, each mantra is repeated separately before the appropriate person; if there is only one bhoktā, all the three are recited in sequence. The mantra for the father is: "Fire, sees thee, who art co-extensive with the earth (pythvisaman) the

Rk-verses are thy greatness, lest the gift be in vain; the earth is the vessel for thee, the sky is the cover; I offer thee in the mouth of the Brahmana, I offer thee in the Prana and the Apāna of the learned Brāhmaņas; thou art imperishable, mayest thou never fail to the Manes who are our fathers yonder in the other world." To the food for the grandfather, the mantra is altered by substitution of 'Air' for Fire', 'the middle sphere (antariksam)' for the 'earth' "hears thee" for "sees thee", the 'Yajus formulae' for 'Rk' and "grandfathers" for fathers. The third address is to the food for the great-grandfather with the changes "Sun" for Agni and Vayu "and" Samans), antariksam for the "earth" and the "middle sphere" in the two other Rks. The omission of this "mantra" in offering the food, as well as the omission of the pranava, when beginning to eat ruins the food offered (i.e. makes it go to the demons, p. 192).

#### Rules for Eating (Parvas XIX & XX)

The Brāhmaṇas who are guests at a Śrāddha should not speak of the quality of the food they have consumed. They should not speak also of the quality of the havis (i.e. the food), offered in their palms (p. 187). They should not praise one another. They should not indicate the insufficiency of the food or drink offered by speech but they may make signs with their hands (p. 188). They should not eat with their sandals on, or touching their seats with their feet, (i.e. the feet must rest on the ground) nor with their heads covered (p. 189). They should all begin to eat simultaneously (p. 191).

Laksmidhara's sanction of the old rule of flesh eating in śrāddha is indicated by his citing the dictum of Vasistha (p. 192) condemning an ascetic, who when eating at a śrāddha declines to eat the meat served, for detention in Hell for "as many years as the slaughtered beast has hairs". The leavings of the Śrāddhas should not be given away to women, (other than those of the family), Śūdras and uninitiated boys (p. 193).

Before the guests begin to eat, the kartā should recite rakṣoghna (demon-expelling) mantras, and meditate on the Manes and the gods being present in the bodies of the Brāhmaṇas. He should place piṇḍaṣ on the ground, and say, that the Manes of the father, the grandfather and the great-grandfather may be propitiated by the piṇḍa so placed (p. 197). The guests also should repeat certain mantras. When

eating they must be made to hear (śrāvayet) Vedic hymns, Purāṇās and Dharmaśāstra, and the music of the Vīṇā and the flute (p. 197). In expelling demons the presence of Viṣṇu (Hari) as the consumer of the offerings (havya-kavya) should be assumed at the Śrāddha.

According to Saikha the Śrāddha guests should not touch one another (Śrāddhakalpalatā, p. 79). Food served with only one hand should not be eaten (p. 190).

Concluding Rites in Śrāddha Śrāddhottaram-Karma (Parva XXĪ)

When the guests have finished eating, the kartā should take a plate with food and a vessel of water, and ask "Lords. any more food and water" (svāminah tīrtham prasādam?). When they reply "All full" (sakalam sampūrņam), he asks again "Are you satisfied" (tṛptāsthah), they reply "We are satisfied" (tṛptāsma-h). He then asks "What should be done with the food that remains?" (annaśesah kim kriyatām) and they reply "Let it be eaten by you along with friends" (istaih saha bhujyatām). Then taking some of the food, he draws a line of the length of six inches (Srāddhakalpalatā, p. 84) and places the pinda (ball of rice) on the line. The pinda should be of the size of an husked cocoanut (p. 85). Then having sprinkled water over the line, he should spread food on the line in front of the guests. The mantra for the pindas should be "Let those women of my family who have been cremated or not cremated because they have been cast off, may they obtain satisfaction by the pinda placed on the ground." The food scattered (vikirānnam) should be scattered over the line in front of the Brāhmaņas representing the gods (Viśvedevas) and say "To the gods who do not drink Soma, and who are excluded from a share in sacrifices to them I offer food in the form of scattering Viśvedeva offering." To the Manes, he offers the scatterings "To the women of my family who have died without undergoing samskāras, or who have been abandoned, to them I give scattererd food from the share of the Manes." Then after the guests have risen and washed their mouths and hands and feet and received ācamana water, and been seated, he should offer them daksinā, and request them to say "Svadhā". When they have said it, he must pray, "May the Viśvedevas be satisfied" he should add the prayer: "May liberal donors increase in family, and also the Vedas and progeny. May faith (śrāddha) never forsake us. May

we have plenty to give away." The guests give a benediction in the same words. Then he repeats the Vedic parting mantra (Rgveda, VII, 38. 8): "Deeply skilled in law, eternal, deathless, Singers, oh Vajins help us in each fray for booty. Drink of this mead, be satisfied, be joyful. They go on paths which gods tread" and then he makes a circumambulation of the standing guests (who have been asked to get up) and sees them off. He is then free to eat the remnants, and feed Brāhmaṇas with them (p. 210). The piṇḍa should then be taken out and given to crows.

Besides the piṇḍa placed on the ground as above, the Manes of three generations should be invoked and separate piṇḍas should be offered to each of them and their wives, specifying each, and water should be taken round the six piṇḍas, from the right to the left. The water vessel should at last be turned down. The piṇḍas should be taken, pair by pair, and blended, and the middle piṇḍa may be given to a chaste wife, who desires male progeny.

The remnants on the plates of the guests should be buried, or thrown into water, and should not be eaten by others.

This finishes the Śrāddha. The kartā may then proceed, before taking his food, to do the daily vaiśvadeva with food separately cooked. On the night of the Śrāddha, he should remain without eating, and also avoid conjugal intercourse. He should also avoid Vedic study that day.

Praise of Śrāddha (Śrāddha-stutih, Parva XXIII)

The value of Śrāddha is indicated by the blessings which accrue to one who does it and the evils that fall on one who neglects it. In a Śrāddha the Manes, the gods and the Brāhmaṇas are sacrificed to. If they are so dealt with, they bestow wealth, food, male progeny and longevity, by the blessing of the Manes. They also bestow on the doer of a Śrāddha fame, strength and joy, following health and affluence. Even reading of the rules of Śrāddha confer blessings on the reader (p. 232). In the family of one who neglects his duty to perform Śrāddhas, heroic and healthy sons are not born nor does fame accrue to them. So, let the śrāddha be done even with water, or roots or fruits, and on no account let the doing of a śrāddha be omitted for want of means (p. 233).

Mitramiśra offers other citations in praise of Śrāddha to show its importance (pp. 2-3). Sumantu holds that there is

nothing more important than doing Śrāddha (srāddhāt parataram nāsti). The Brahmavaivartapurāṇa (which Lakṣmīdhara never quotes) holds that the rites for the Manes are even more important than those for the Gods, and the propitiation of the Manes (pitrāpyāyanam) is prescribed as a prologue to all rites to gods. In a Śrāddha those who are worshipped are the Manes, the Gods, the Brāhmaṇas and Fire; when these are worshipped, it is Viṣṇu who is worshipped, declares Yama. In a Śrāddha nothing is wasted, claims another Purāṇa, because even the leavings are used up, and accordingly, whatever be the difficulty in the way, it must be overcome and the rite of Śrāddha must be done, according to the prescribed ritual (yathāvidhi).

#### Nature of the Manes (Pitrādi-svarūpam, Parva XXII)

The dead are not Manes; they become so when sapindīkaraņa has been done at the end of the eleven days of obsequies following death. By the expression it is not meant that obsequial offerings should not be offered to the dead, who have not become Manes, however (p. 230). Each generation of the Manes is represented by specific gods (devatā), the Vasus represent the fathers, the eleven Rudras represent the grandfathers and the twelve Adityas represent the great-grandfathers. What is implied is that the fathers, grandfathers and great-grandfathers are to be meditated on as the appropriate gods, and their wives as the females of the gods. The position is clarified thus by the Mitākṣarā (I, 269): "As a mother during pregnancy gets satisfaction herself from food etc. given to herself from food etc. given to her as dohada and also nourishes the foetus and also give satisfaction to the giver of dohada, so also the Vasus, Rudras and Adityas are the real pitrs, and they receive the śrāddha offerings. When they are satsified, they in turn satisfy the pitrs, and also grant many blessings to the Śrāddha performer. This is also the view of Viśvarūpa, cited on p. 231.

## Āmaśrāddha (Parva XXIV)

Āma is uncooked food. A śrāddha has to be performed with cooked food (annam) and it has to be offered to the fire and to the Manes through the fire and Brāhmaṇas. Lakṣmīdhara corrects the common error of assuming that he who has not been initiated into Vedic study (anupanīta) is not entitled to have a fire (anagnikah) like a widower though a dvija or a dvija boy. The person who is not entitled to have a

sacramental fire can still have a cooking fire (pākāgni). The anagnika is interpreted by Lakṣmīdhara as one who does not have a cooking fire even. That is to say in an emergency, when no fire is available even to a sāgnika he may perform the āmaśrāddha in lieu of the regular śrāddha. Vaidyanātha regards an eclipse as one of such occasions. The Śūdra may always perform śrāddha in this form, without mantra, as he is not entitled to utter it, and with namaskāra (homage) to the recipient Brāhmaṇa instead of the other rites, including feeding and homa.

Mitramiśra (pp. 284-285) quotes Kātyāyana for the occasions in which āmaśrāddha may be done. They are when one is bereft of a fire, as in a misfortune (āpadi), when one is away from his home, or in a place of pilgrimage tīrtha. Baudhāyana is cited by him to show that during the commencement of the equinoxes (samkramaṇa) or commencement of solar months, when cooked food and Brāhmaṇas are unavailable, or during exile or when a son is born (and a pollution comes to the kartā) instead of dry or uncooked grain (āma) gold (hema), i.e. money may be used as a substitute. But it should be four times the value of grain (āma) used in this substitute śrāddha. It is a device to get over non-performance of a śrāddha when it is due to be done, and there is no other way of doing it.

Vaidyanātha (Smṛtimuktāphala, ed. Gharpure, p. 821) cites Hārīta for the rule that āmaśrāddha should not be done as a substitute for the monthly (māsika) and annual (ābdika) śrāddhas. Both these are devices, of which there are simpler ones like giving grass to cows, or making a śrāddha with libations of water mixed with sesame seed, rather than drop so obligatory a rite altogether.

Srāddha by One With Father Alive (Jīvatpitṛkādi-Śrāddham, Parva XXV)

The rule in regard to one with a father who is alive is that he should not perform a śrāddha. An exception to the rule will arise if a son, whose father is alive has kindled the sacred fire (sāgnikah), and thereby acquires the obligation to perform the pindapitryajña, and later on the pārvana-śrāddha. Another is the abhyudaya-śrāddha, which one may have to perform on an auspicious occasion like a marriage, even when the father is alive. In such a case, the pinda is offered to the three generations of

ancestors to whom the father will offer it, if these are not alive. If a grandfather is also alive, the next three generations must be offered pindas. If a father is dead, the son has to perform his śrāddha; and if in such a case the father's father is alive, then he is omitted in pinda-dana and the next two ancestors are invoked and given pindas. Manu rules that the grandfather who is alive (though his son, i.e., the karta's father is dead) may, at his option eat at the śrāddha as a guest (p. 226). Only three ancestors are to be given pinda, no fourth. one's father and grandfather are both alive, the pinda should be offered to the three ancestors to whom the grandfather usually offers them. (Viṣṇu, p. 236). If both the father and grandfather are dead, but the great-grandfather is alive, the pinda, must be offered to the two dead and to the father of the greatgrandfather. If the father, grandfather and great-grandfather are all alive he should offer no śrāddha at all (Viṣṇu, p. 236). The dictum that pinda should not be offered overlooking a living father (na jīvantam atikramya dadyāt) is an indication of the general rule that one whose father is alive does not perform an ordinary śrāddha. It will not apply to vrddhiśrāddha and other ceremonies which have to be done in connection with other rites (karmānga) as omitting them is wrong. (p. 238). Govindananda (p. 239 note) holds that if the father is disqualified for performing śrāddha by becoming an outcaste (patita) or an ascetic (pravrajita) or by incurable disease or excessive debility due to age, the son has competence (adhikāra) to do a śrāddha even if the father is alive. Kātvāyana śrautasūtra considers three alternatives open to one whose father is alive, and has yet to do the pinda-pitr-yajña: (1) he may pass over the father and offer pindas to the three ancestors above the father; (2) he may stop short of the offering of pindas and perform only the homa; or (3) he may omit the rite altogether, which is the view favored by Jātūkarnya on the ground that when the main rite, pindadāna is prohibited by such a person, it is best for him not to begin the pindapitryajña (p. 240).

Śrāddha by One With Two Fathers (Dvipitrka-śraddhām, Parva XXVI)

A person who may be said to have two fathers is an adopted son (dattaka), but it is confined to one type of adoptee, viz. dvyāmuṣyāyaṇa. When a man gives his only son away in adoption but with an undertaking that he should be

deemed the son of both fathers, he is called even now a dvyāmuṣyāyaṇa and he inherits to both his natural and adoptive father. According to the Pravarādhyāya cited on p. 241, if an agnate (pitṛvya) makes an agnate of his, his son by a ceremony (vaikāryena) the son belongs to the adopter. If either father has no issue by his wife, the adoptee inherits to him also. He has to do the śrāddha to both and offer piṇḍas to both the natural and the adopting father. The śrāddha may be done separately for each father, or it may be done together, the two being invoked together for one piṇḍa but the ancestors are counted from the adopter (parigṛhītā) The son of a dattaka inherits to his adoptive grandfather.

Laksmidhara considers, however, a son of two fathers, created by niyoga (levirate) on a sonless widow. The owner of the "field" (the wife) is the putative husband; the giver of the seed (bijin) is the impregnator. Without seed there will be no plant; without soil also there will be no plant, as the soil is necessary for the reception of the seed. The giver of the seed (utpādayitā) is the more important of the two, according to Hārīta (p. 241) and his pravara takes precedence in the son so produced. Two pindas may be offered by him to both fathers or they may be both offered as one together, and so with the pindas to the grandfathers and great-grandfathers. Ordinarily, niyoga is done by one of the same gotra and an agnate. But it may happen that a widow gets a son by a father, who is either appointed (niyukta) or unappointed (i.e. in adultery). In both cases, the son should first offer water and pindas to the dead husband (nominal father), and then offer them to the bestower of the seed  $(b\bar{\imath}jin)$ . The first to be offered them is the real father, and then the nominal.

Nārada deals with a different class of sons, who might be deemed to have two fathers. If a loose woman (svairinī) has sons by several men (other than the real husband), the offspring belong to the real fathers, and should offer pindas only to them. But if the mother has been obtained from the nominal husband by payment of a price (sulka) by the procreator, the pindas should go only to the latter; but if the procreation is clandestine or without payment to the nominal husband, then the pindas should go only to the husband.

The types had become obsolete long ago, and Niyoga had been condemned even by Manu. Lakṣmīdhara merely repeats old authorities for a practice which had gone out of use. It

also indicates that he did not know, or accept the kalivarjya list of practices (like niyoga) interdicted in Kaliyuga.

### Putrikāputra (Parva XXVI A)

A man with an only daughter may make an agreement with her husband that she will be treated as a son and that her offspring will belong to him as well. The son of an "appointed daughter" ( $putrik\bar{a}$ ) should offer water and pinda in śrāddha to both his paternal and maternal grandfathers. If he loses his natural father, he should offer pindas in three generations on both lines, *i.e.* mother's and father's.

### Ekoddistam (Parva XXVII)

Ekod-dista is, as explained by the Mitaksarā (I, 251) that intended (uddistah) for "one" (ekah). The ceremonies done for one recently dead are designated ekoddista, as they are held in honor of only one individual, viz; the dead person. "The first sixteen funeral repasts taking place after the ten days immediately succeeding the day of death, as well as that on the anniversary of such day, are Ekoddista. It is a naimittika rite. (Rajkumar Sarvadhikari, p. 84). The ritual for śrāddhas are the same, except for the alterations indicated for specific forms. Thus, Yājñavalkya notes that Ekoddista is done without invoking the gods (i.e. Viśvedevas), with one arghya only, one pavitraka, without invocation avahanam and the fire oblations (agnau karanam). It should be done apasavya, from the right to the left, and with sacred thread on the right shoulder. Different forms of words are to be used at the time of bidding farewell to the guests (visarjanam). It should be performed at mid-day, as noted by Devala. single pinda is to be offered.

Rajkumar Sarvadhikari holds that *Ekoddiṣṭa* was the form in which the śrāddha was first instituted, and that the Pārvaṇa śrāddha, in which three generations of ancestors are worshipped, is a later improvement. According to Varāhapurāṇa the first Śrāddha was done for a son, not for an ancestor. "The deceased parents, or dear kinsmen, whose loss was deeply deplored, must have been the first objects of the Śrāddha rite and it must have been long after the institution of this ceremony that the Pārvaṇa Śrāddha was developed." (Sarvadhikari, p. 92).

The citations made by Laksmidhara deal with the modifications of the ritual of Pārvaṇa śrāddha in Ekoddiṣṭa.

The question about being satisfied (trpti-prasna) should be in the form "svaditam." The libation with tila (tilodakam) is one only. The word "anu" (in the formula ye ca tvāmanu) is not to be used. The dead person is not to be addressed or referred to as pitr (Mane): he becomes one of the Manes only after the rite of Sapindikarana. The feeding should be on a sumptuous scale and presents should be given to the guests. The first Ekoddista which is the one properly so called, must be done on the eleventh day after the death of the person commemorated by it. The presiding Brahmana should be invited the evening previous to the ceremony. The host and the guest should be ritually pure the next morning after bath etc. The guest should be received with arghya, pādya etc., be seated\_\_\_ ceremoniously and presented with white flowers, incense, perfumes, clothes etc, shoes and umbrella, etc. The remnant of the food served may be given only to agnatic relations (p. 248). The kartā should dig three trenches after the Brāhmanas have left, four angulas long and deep, light three fires close to the trenches, and make in them three oblations of cooked rice to "Soma accompanied by the Manes," "To Agni who carries oblations to the Manes", and "Reverence to Yama Angiras."

These rules are laid down by Visnusmiti.

The ceremony should be repeated every month on the day of the death of the person commemorated. (Viṣṇu,p. 250). The twelve monthly śrāddhas (Māsīka), follow the ekoddiṣṭa on the dates of death, with the first ekoddiṣṭa and the three adjunct śrāddhas (anyūna māsika) make the sixteen śrāddhas in first year of death. It is only after a year of the sapindīkaraṇa that the dead spirit gets peace (āpyāyana) and becomes one of the Manes. A water vessel should be given to the presiding Brāhmaṇa, in the māsika ceremonies and just before the sapindīkaraṇa, and the ceremony in which this is done is termed sodakumbha.

The fear that if the person who is bound to do the funeral rites dies within the twelve months following the death of the person commemorated, the dead spirit might remain a preta, is responsible for a common practice. On the twelfth day following death, and the day after ekoddista, the sixteen monthly śrāddhas are performed in advance, commonly in the form of āmaśrāddha, and on the thirteenth day, the sapindīkarana (which can be done only after the sixteen monthly śrāddhas

# KRTYAKALPATARU SRADDHAKANDA

40

have been performed) is done. The extract from Viṣṇusmṛti given by Lakṣmīdhara apparently assumes this practice as it authorises the use of terms pitṛmate in the oblations on the fire, when the word pitṛ cannot be used till the sapiṇḍīkaraṇa is done. Accordingly, in common usage the monthly śrāddhas (though done in substitute form of āmaśrāddha) take the ritual of pārvaṇa-śrāddha, and three ancestors are invoked in them. They are not accordingly ekoddiṣṭa, except in the sense of being in honor of the death of one person only.

## Sapindikarana (Parva XXVIII)

The rite of sapindīkaraṇa is intended for the peace of the deceased person. It unites him to the dead ancestors, and after such ritualistic introduction and union, he loses his corpse (preta) quality and joins the ancestors in the world of Manes (Pitrloka). As long as the ceremony is unperformed, the spirit of the dead person is unable to get access to the world of ancestors. The sapindīkaraṇa guarantees the united soul against loss of śrāddha benefits, even if his direct descendants fail; for, he gets a share of the offerings made by collaterals and agnates in the śrāddhas they perform to common ancestors. The failure referred to need not be through the death or extinction of the direct line of descendants of the dead person. The failure may arise by their becoming outcastes or cursed (patita, abhiśaśta).

The ceremony should be done only after the sixteen māsika or monthly śrāddhas and ekoddista of the eleventh day after death are done. The practice already referred to (inf. p. 39) as a precaution of performing the sixteen "monthly" śrāddhas on the twelfth day after death is sanctioned by Visnusmrti This practice is referred to as ākarṣa i.e., (p. 245). anticipation. The sāgnika (the person who has secured a fire) must perform pitr-yajña (or pinda-pitr-yajña) on New moon days. He cannot do those rites unless he has done sapindīkaraņa to his dead father etc. This is one more reason for doing sapindikarana on the thirteenth day after death, and not at the end of twelve months, and before the first anniversary (Pārvaņa) śrāddha. A vṛddhi-śrāddha cannot be done before sapindikarana has been done; accordingly, the rite should be done in anticipation on the thirteenth day, or before the vrddhiśrāddha is begun (p. 255). When a nephew, brother or sapinda of a dead person has to do an abhyudaya-śrāddha (vṛddhi) he must first do the sapin likarana to the uncle, or brother etc. if it has not been done already.

The performance of the anniversary śrāddha, as long as life lasts (yāvadjīvam) becomes a duty after the sapindīkarana.

The ritual is symbolic. Four vessels for arghya water are got ready, one for the recently dead person, and one for each of his father, grandfather and great-grandfather. Similarly a ball of rice (pinda) is made for the dead person and three balls for the next three ancestors. With prescribed mantras (ye samānā etc.) the water of the vessel dedicated to the dead person is sprinkled into the vessels which contain water for the three higher ancestors. The ball of rice offered to the dead person is divided into three parts, and one part of each is added to the three remaining balls of the ancestors. The father and grandfather of the dead person are invoked to unite with the dead person, and the fourth is released. For the kartā thenceforth the three ancestors will stop short of the great-grandfather of the dead person, as he has been released (p. 253).

Vaijavāpa is cited for the rule that one who has been cursed (abhiśasta) or has become an outcaste (patita) or been guilty of the comprehensive sin of bhrūnahatti or an adulteress, if dead, must not be sought to be thus united in a sapindīkaraņa rite. It is post-mortuary and permanent excommunication for vicious persons (p. 255).

As regards females who are dead: in the case of a girl who dies unmarried, the father performs the rite, and in the case of a married but sonless woman the husband (p. 258). The gotra should be that of her father in the first case if the āsura etc. and that of the husband marriage has been in the second. After the sapindikarana, the dead wife joins her father, the husband's father etc. and the two families are united (p. 258). After sapindīkaraņa whatever piņda or water is given to a mane goes also to the wife of the mane. Libations and food for dead women should be offered invoking them by the gotra of the husbands, since after the performance of the homa on the fourth day of marriage (caturthi) the husband is united to the bride in all organs (p. 259). When a father is dead but the grandfather is alive the union should be effected of two ancestors above the grandfather (p. 260). In doing a sapindikarana to ancestral spirits (Manes) those who have not been united (by a collateral by not doing sapindi karana, asamskrtāh) should be united by the one now doing the

6

rite (p. 260). The union of the mother's mane should be not with that of her mother but with that of the paternal grandmother of the performer (p. 258). In the case of one who is the son of a "woman who has been made a son" (putrikā), he should effect the union of her spirit with that of the maternal-grandmother first, and then the maternal greatgrandfather.

Śrāddhas After Sapiņdīkaraņa (Parva XXIX).

The dead when united with the Manes of higher ancestors become satisfied (kṛtārthāḥ). Accordingly, to invoke them alone and offer pindas to them alone is wrong (p. 261). The invocation of one spirit is proper only till his union by sapindikarana. The son of the body (aurasa) and the son raised on the wife by another (ksetraja) must do all śrāddhas after sapindīkarana only by the Pārvansrāddha ritual, i.e., by invoking all three generations of ancestors. This is the view of Jābāla (p. 261). The Matsyapurāņa holds that the pārvana ritual must be followed by all who have lit their fires (agnimatah). The Matsyapurāna also condemns those who abandon the ekoddista form (invoking only one ancestor) even after sapindīkaraņa, in all forms of śrāddha (p. 262) The contradictory dicta are reconciled by Laksmidhara, following the author of Mahārņavaprakāśa (p. 262) thus: the sons who are of the body (aurasa) or of the wife (ksetraja). who have also acquired fires (sāgni) should do the annual śrāddha only by the pārvaņa ritual (invoking all three ancestors); all the other ten types of sons and aurasa and kṣetraja sons, who have not lit their fires should follow the ekoddista ritual only.

Śrāddhādhikāriņaḥ (Who are competent to do Śrāddhas?), (Parva XXX)

Adhikāra means both competence or capacity and duty or obligation. He who has an adhikāra for a rite must do it. Where different persons are stated in a serial order as having adhikāra the duty to do the rite devolves on them in that order.

The devolution of property of a dead person follows the line of descent of competence to do the funeral rites of the dead person. It reflects the idea that property is owned by the dead even after death, and by the unborn even before birth. It is a tie between the dead, the living and the unborn. The persistence of the claim of the dead on the living is shown by

the latter having an obligation to perform the funeral rites and  $\hat{s}r\bar{a}ddhas$  of the former. The custom in some parts of the world (e.g., Malabar) restricting to owners of land the right of cremation within their lands, and of the conservation of groves of trees in which ancestral spirits dwell in the form of serpents are called  $k\bar{a}vu$  in Malayalam.

A distinction has to be made in regard to the form of obsequial rites, of which the śrāddha is one. The Visnupurāna (p. 264) divides them into three classes: the first (pūrva), the middle (madhyama) and the last (uttara). The first are the rites which start from cremation of the dead person and end with the period of death impurity; the second start from the rite of ekoddista and go on till sapindīkarana, and include the monthly śrāddhas done before sapindīkarana; and the last are the rites which come up for performance after the dead person is united to the Manes by sapindikarana. The first consists of offerings of water mostly (udakānjali) and even remote agnates have an equal duty with nearer to offer them (samānodaka). The other two are srāddhas proper and involve the offering of balls of cooked food (pinda) to the spirit of the dead person whether united with the Manes or not. This, only closer relations can do. They are sapindas. It is only on failure of sapindas on the paternal and maternal sides that the samānodakas come in for śrāddha-pinda offering.

Laksmidhara was a contemporary of Vijñāneśvara, whose dicta have been (in the absence of Laksmidhara's work) the most widely accepted hitherto.

Both cite Marīci (p. 262): "When the father dies, the obsequial rites should be done by the son according to rule (vidhānatah). If there are many sons, who still dwell together, whatever rites are done by the eldest son with the consent of the other sons and with the undivided family property (avibhā gena dravyena) is held to be done by each and all of them."

Brhaspati (p. 264) states the duty of sons, in the first instance to do the śrāddha of the dead father, and if there are no sons, by agnates (jñāti), cognates (bandhu), friends (suhṛṭ), pupils (śiṣyāḥ), teacher (ṛtvik), servant (bhṛṭya) and priest (purohita), each succeeding person taking the duty if the preceding are unavailable. A similar rule is given by Gautama: "In the unavailability of sons, the sapinḍas, the sapinḍas on the mother's side, and the pupils (śiṣya) should do the śrāddha, and failing them the ṛṭvik and Guru" (p. 264). Viṣṇupurāṇa

makes it clear that the absence of "sons" must be taken as absence of their sons, grandsons, etc. The son, the son's son, the son's son's son (prapautra), and in the same way the brother and his sons, grandsons, great-grandsons etc. and the descendants of sapindas, and on failure of even these the samānodakas and their male descendants, and after them similarly the samānodakas of the mother's family. Paithīnasi (p. 263) and Visnupurāna (p. 264) refer to a contingency now remote: viz. the interruption of the line within three generations (tripurusa) by an outcaste (patita) or one of a lower caste, as such intrusion destroys the continuity of the family. If both the male and female lines are extinct on the male side, the rites should be done by the women of the family. Similarly, if the dead man had wives of lower castes and sons by them, then all of them should offer jointly one pinda and not each one pinda, though their periods of impurity will be according to the varnas of their respective mothers (p. 263). Such mixed marriages give rise to rules which are now obsolete, but which probably were not so in Laksmidhara's time, as he cites the rules relating to them. Thus, one authority declares that children by mothers of lower varnas to a dead Brahmana father do the obsequial rites to him, but the father cannot in such cases do the rites to sons of non-Brahmana origin; in such cases their mothers should do the rites for them, as they will have to do to their mothers (p. 266). No funeral rites (and śrāddha) should be done to a dead ascetic by sons etc. (p. 266). Even the cremation is interdicted to ascetics (who have to be buried), on the model of the saintly Vidura, in whose case the cremation was prohibited on the ground that he had already been "burnt" by wisdom (jñānāgnidagdha) and a second "burning" was ruled out (p. 267). The normal rule is that when one of the same gotra (among relations) is available, one of another gotra (e.g. a-sapinda of the mother) should not do the rite (p. 265). The dictum of Mārkandeyapurāna (p. 267) that his women (striyah) should do, without repetition of Vedic mantras, the obsequial rites (including śrāddha) is explained by Laksmidhara as referring to the dead man leaving no widow of his own varna but leaving widows of other varnas; for, it is explicitly ruled that before a dead man's brother can undertake the duty there should be no savarna widow to do it in preference to him (p. 267). The rites to women follow the same rules, but a sonless woman cannot have sapindikarana done for her (p. 267).

Certain rules given by other digests may be now indicated. Sankha's dictum that in the absence of sons (putrābhāve) the widow of the same varna as the dead man (patnī) should do the rites, is widened by making "sons" synonymous with all the twelve kinds of sons. But on the Kalivarjya rules, the only sons that are to be recognized in Kaliyuga are the son of equal varna (aurasa) and the adopted son, (Divākara's Śrāddhacandrikā, p. 12). The aurasa son has competence and duty to do the śrāddha of his father even if he has not been 'initiated' (anupanīta). But the uninitiated boy must have had his cūdākaraņa done and be above three years of age (Ibid., p. 23). The adopted son cannot do the father's śrāddha without first becoming initiated (upanīta). If a man leaves more than one savarna widow of whom the senior is the patnī (the wife for religious rites) if there is a son by a cowife (apatnī), he has preferential claim to do the rites (Ibid., p. 15). If a man dies sonless but leaves daughters, the married daughter (ūdhā) takes precedence of the unmarried (anūdhā) in doing his obsequial rites (p. 15, Bharadvāja). The grandson who inherits his maternal grandfather's estate (i.e. a putrikāputra) should perform the śrāddha to that grandfather (Ibid., p. 15).

Nandapandita (Śrāddkakalpalatā, p. 9) cites the following comprehensive rule from Smrtisamgraha (p. 9); each of the following succeeds to the duty of performing the obsequial rites and giving pindas, in the absence of all those named before him; or her: "The son, the grandson, his son, the son of the daughter made putrikā, the lawfully wedded wife (patnī), the brother, his son, the father, the mother, the daughter-in-law (snusā), the sister (bhaginī), her son, (bhāgineya), the sapinda and samanodaka." If all fail (or are not available), the king should have the śrāddha and obsequial rites performed from the property of the dead man for "the king is the kinsman of his subjects, whatever varna they may belong to," (p. 9, Ibid.). The widow who had been married in Dharmic form) according to Nandapandita (Ibid., p. 11) is entitled to perform the funeral obsequies and śrāddha of the husband with Vedic mantras (Ibid., p. 11). The acolyte (Brahmacārin) does not commit a breach of his vows by doing parental obsequial rites and śrāddha (p. 12). "An elder brother is not competent to perform the rites and śrāddha of a younger brother" says Baudhāyana, but the rule is explained away by Nandapaṇḍita (*Ibid.*, p. 12) as applicable only in cases in which a competent son is unavailable or there is no friendliness between the dead and the surviving brother. The son of a putrikā should do his mother's father's rites. He must do the rites of his natural father only if he has no brother, since only the eldest son of the putrikā belongs to the maternal grandfather (p. 13). If a father is an outcaste (patita) the obsequial duties that would have been his, devolve on his son, i.e. he is treated as dead though alive (p. 14).

The common rule is that a son has no competence to do a śrāddha during the life-time of his father (if not an outcaste). There are six exceptions to the rule. The son can do śrāddhas even in the life-time of his father in vrddhi-śrāddha on his second marriage (for in his first marriage, the father must do the śrāddha) the birth of a son, the isti for Mancs, Soma sacrifice, in pilgrimage centres (tīrtha) and when an honored guest arrives (p. 14). Nandapandita denies the need to do a vrddhiśrāddha for a second marriage (p. 15). The marriage (udvāha) must mean, therefore, that of a son or daughter. Mitramiśra (Śrāddhaprakūśā, pp. 339-361) discusses a number of matters on which authorities have differed. For example, Sūlapāni has upheld the view that when there are several sons, and they are all living separately and with their shares of the paternal property, every one of them should do the sixteen śraddhas following ekoddista (on the 11th day after the death of the father) and upto the sapindikarana, and must do the annual Pārvaņa separately (p. 340). It might happen that the brothers might be in different and far-off places and the consent and contribution, which the dictum of Marici (infra p. 263) holds as enabling the eldest brother to do the obsequial rites on behalf of all brothers, may not be given. In that case, the obsequial rites might be done by the brothers separately in different places. Otherwise the younger son becomes guilty of a grave lapse, and he becomes a vidhighna (p. 341). The common rule is that even if a younger son, in the absence of the eldest son, does the cremation, he must continue the rites upto ekoddista, and if the eldest brother comes within the period, he must also do all the rites, as on him lies the obligation to do them. (Ibid., p. 342). Manu rules that undivided brothers should do the obsequial rites together, through the eldest, and when they have a common mess (eka pākena vasatām) they must do the śrāddhas together. Śūlapāni

holds that this rule is only permissive in favor of the undivided younger brothers, and they obtain additional merit if they do śrāddhas separately, when living together (pṛthak dharmaṇo stāne phalātiśayah pratīyate)". He relies on Laghu-Hārīta's rule that the sixteen śrāddhas upto sapiṇḍīkaraṇa should be done by every son separately (p. 339). Mitramiśra questions the soundness of the practice of southerners (dākṣiṇātyāḥ) to have the eldest son re-perform all rites including sapiṇḍīkaraṇa, if the death has taken place when he was away, and a younger brother has had to do them. His contention is that after sapiṇḍīkaraṇa the dead person has ceased to be a preta and has become a pitṛ, and cannot again be invoked as a preta.

Another point discussed by Mitramiśra is the adhikāra of the daughter to do the obsequial rites to the father, if she has no brothers, on the basis of the dictum of Manu (IX, 130) "the daughter is equal to the son" (putreṇa duhitā samā) and on the assumption that the word bhrātā (brother) in the enumeration includes sister (bhaginī).

In the rule giving a daughter the obligation to do the funeral rite and  $\dot{s}r\bar{a}ddha$  of a father, the unmarried daughter  $(an\bar{u}dh\bar{a})$  is preferred to the  $samskrt\bar{a}$  i.e. the married daughter. Why is this distinction made? Mitramiśra explains it thus Manu rules that the pinda follows the gotra and the estate  $(gotra-rikt\bar{a}-nu\ gat\bar{a}nug\bar{a}h\ pind\bar{a}h)$ , and a married daughter belongs to a different gotra from the deceased, and is also not entitled to a share of the father's estate (rikta). Accordingly he explains away the rule of Bhāradvāja (p. 358): "the married daughter should give the libation and pinda to the dead father, and do the ckhoddistam equally with brothers", as referring to married daughters, when there remains no daughter unmarried (p. 358).

### Ābhyudayikam (Parva XXXI)

It is natural for one to remember one's ancestors in moments of joy or seasons of prosperity, and to invoke their blessings when about to undertake any important act of an auspicious character. All these are termed Vrddhi or abhyudaya. As the means of pleasing the Manes is by śrāddha, the rite performed either before or after such occasions is known as Vrddhiśrāddha or Ābhyudayika. It is also called Nāndīśrāddha, Nāndi meaning Samrddhi, 'plenty', or 'affluence' (nāndi samriddhiriti kathyate, p. 268). The Manes are usually pictured as "tearful in visage" (aśrumukhā) (inf.

p. 270). In these rites, they assume a joyous expression, and are described as 'nāndīmukhāḥ.' Gods (devāḥ) assume the form of 'joyous Manes' (nāndīmukhāḥ) when invoked in this rite (Sātātapa, p. 271), and eat the food offered (pitṛṇām rūpamās. thāya devatānām samaśnute, p. 271). When the gods are satisfied by the rite, in this form, they in turn give satisfaction to the Manes.

The śrāddha performed in this way loses some of the features distinctive of rites to Manes. Thus, the sacred thread should be worn in the normal way, as in rites to gods, and not hang from the right shoulder. All circumambulation and movements should be from the left to the right (pradaksina). Sesame seed should not be used, and barley should be substituted for it (yavaistilārthah, p. 270). The balls (pinda) should not be of cooked rice (annam) but curds mixed with unbroken rice (aksata) and jujube fruit (badara). The darbha should be used unbent (rju). The expression  $svadh\bar{a}$ , which is used in rites to Manes, is not to be used (p. 271). The Brahmanas who are guests should be in pairs (yugma). The ceremony should take place in the forenoon. The prayers (japa) should drop the mantras in honor of the Manes. The pindas should be offered facing east (prācīmukha) and placed on darbha (grass) with the end to the east, unlike the pārvaṇa-śrāddha where it should be pointed to the south (daksināgra).

The ābhyudayikam proper should be prefaced by a mātṛ-yajña or mātṛ-pūjā, to placate the "divine Mothers." The "Mothers" may be adored in the form of pictures drawn on paper or idols (pratimā). The ten "Mothers" are named thus in Caturvimśatimata (cited in Śrāddhaprakāśa p. 292):—Gaurī, Padmā, Sacī, Dakṣa, Savitrī, Vijayā, Jayā, Devasenā, Svadhā, and Svāhā. Śātātapa substitutes medhā for Dakṣa in the list of ten Mothers.

The forms in which the Mothers should be imagined or represented pictorially for purposes of worship are given in detail by Śrāddhaprakāśa (pp. 294-296). Bhaviṣyapūrāṇa (Ibid., p. 293) declares that if the vṛddhiśrāddha is begun without first doing the Mātṛpūjā, they in their anger will cause harm to the performer of the śrāddha.

The ritual prescribed is that of pārvaṇaśrāddha, with important changes, some of which have already been indicated. The invocation of the nāndīmukha-pitaṇah is to begin from the great-grandfather, proceed next to the grandfather and come

#### INTRODUCTION

last to the father. The wives of these are to be separately invoked by name and gotra on their paternal line, and they are included in the invocation of the maternal grandfather, maternal great-grandfather and the father of the first. Nine are thus to be invoked and placated with food etc. The prayers and recitations during the feeding of the guests should not be those described for ordinary śrāddhas but different ones which are specified.

The Nāndīśrāddha should be done by a father for his son till the latter completes his snāna and samāvartanam, after which the son should do such rites himself. In counting ancestors those who are alive should be dropped, and the next in ascent invoked. Eight Brāhmaṇas are to be fed at this śrāddha.

The occasions for doing the Nāndīśrāddha are many. Lakṣmīdhara's two citations are not exhaustive, but illustrative. About eighteen occasions are given in other digests. They too are not exhaustive. It may be assumed that no important event should pass without the performance of Nāndīśrāddha as a preliminary rite.

If the required number of Brāhmaṇas cannot be secured, eight married women, who have husbands and children alive (suvāsinī), are to be worshipped and fed (Śrāddhaprakāśa, p. 298).

This is analogous to two practices which are authorized and described in *Srāddhakalpalatā* (pp. 121-122). If a mother died in the lifetime of the father (mātā mṛtā mangalasūtreṇa), women with husbands and children (suvā-sinī) are to be fed along with the Śrāddha Brāhmaṇas and given presents of clothes, ornaments and toilet requisites. (Prayogapārijāta). If a woman has become a sati or predeceased her husband, the same procedure should be followed, and they should be invited along (niyuñjīta) and fed along with the Brāhmaṇas (dvijaissaha).

Śrāddha to One Alive (Jīvacchrāddham, Parva XXII).

The concluding chapter of *Srāddhakāṇḍa* is devoted to an account of the śrāddha that may be done to one in his own life-time. Such a śrāddha involves a contradiction, as the definitions of śrāddha make it a rite in honor of the dead, whether they are preta or have been united to the Manes by sapinḍīkaraṇa. In the śrāddha to a living person the rites stop with ekoddiṣṭa, and do not include sapinḍīkaraṇa (Baudhāyana,

cited in Śrāddhaprakāśā, p. 363). The underlying idea seems to be that the whole is animated by a conviction of the instability (anityatva) of all life, of the transcendence and immanence of the Supreme Being (conceived as Visnu), and of the confident hope that on his own death he merges in the Supreme Being and has no existence in Pitrloka "the world of Manes." To such a person, as to an ascetic, no śrāddha need be done after his physical death. After the conclusion of ātmaśrāddha (a śrāddha to oneself) one is released from all obligations of life, including the performance of śrāddha to ancestors. He is ritually unalive. He does not contravene the rule that the śrāddha should be done as long as life lasts. A śrāddha done at Gayā is held to give eternal satisfaction (aksaya-tṛpti) to the Manes. One who does the śrāddha at Gayā is assured that he needs do no more śrāddha. He who wishes to do his own śrāddha is accordingly told that he must first do the śrāddha at Gayā. In a sense the person who has done his own śrāddha is like a jīvanmukta.

The ritual is given in a passage of Baudhāyana, and in two Purāṇas, viz. Brahmapurāṇa and Lingapurāṇa. Lakṣmīdhara relies on the first and Mitramiśra on the second.

The doer of a śrāddha (kartā) is reminded always that he must possess śraddhā, i.e. devotion and belief. In Jīvacchrāddha there must, in addition, be a conviction of a philosophical and Vedantic nature. This is why the kartā has to spend the first night in repeating the eight-letter (aṣṭākṣara) homage formula to Viṣṇu. The ceremony begins on the thirteenth day of the dark fortnight, and its main feature is the cremation of a bundle of darbha made to resemble, and represent the kartā. The post-cremation rites are done for it. The performer is now ritually dead. He is one without a fire (niragni) as his fire has been used up in the cremation.

The rites on the second day stimulate those of sancayanam following death. The form it takes is to fill three vessels with pulse, mixed with sesame seed and rice, and throw the contents as offerings to the Earth, the god of death (Yama) and to Rudra, as the lord of the crematoria (smaśānapati). The ground is sprinkled with milk to assuage the heat generated by the cremation of the "corpse" (i.e. the Darbha image). The Kartā then enters a river, walks into it till the water comes to his navel, and offers seven libations, ending with svadhā and namah, to the Lord of Death, invoked by seven descriptive

epithets. Then calling to mind Siva as Rudra and lord of crematoria, fried rice ( $l\bar{a}ja$ ) is scattered in his name. Then, ten libations of water mixed with tila seed are made to the three ancestors and their wives, and ten balls of rice (pinda) are offered, nine to them and the tenth libation and pinda being to himself. He should throw into the water ten pots (kumbha) of water mixed with tila. He should then come back to his house, sprinkling milk on darbha spread near the door-step, and sleep with his head facing south. Next day, ( $am\bar{a}v\bar{a}sy\bar{a}$  or new moon) he should do the masīka-śrāddhas and the sapindīkāraņa (Note—it is condemned above). The period should be observed as one of impurity (āśauca) by relations. The word preta is however to be avoided in every part of the ritual of this ceremony (Śrāddhamayūkha ed. Gujarathi Press, p. 160).

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri

### ॥ कृत्यकल्पतरुः ॥

॥ श्रीलक्ष्मीधरविरचितः ॥

॥ श्राद्यकाण्डम् ॥

॥ मङ्गलाचरणम् ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः॥

यः पुण्यात्मा धिनोति प्रतिदिनममितैईन्तकारैर्मनुष्या-न्कव्यैरव्याजभव्यैः पितृगणममरस्तोममस्तोकहव्यैः । श्रीनाथध्यानसिन्धुस्रवणसुखरसोपेतचेतोमरालः सः श्रीलक्ष्मीधरोऽयं विरचयति सुधीः श्राद्धकाण्डं चतुर्थम्॥

#### ॥ प्रतिज्ञा॥

श्राद्धस्वरूपं तद्भेदाः काला देशास्ततः परम् । हविष्याणि विवर्ज्यानि ब्राह्मणानां परीक्षणम् ॥ पङ्कीनां पावना वर्ज्या अपाङ्क्तेया निमन्त्रणम् । निमन्त्रितस्य नियमाः श्राद्धमावाहनाग्रतः ॥ श्राद्धसंपद् आतिष्यमपास्यश्च यथाक्रमम् । विधीनां परिभाषा च जपासनमुखो विधिः ॥ परिवेषणमन्त्रस्य सङ्कल्पो भोजने विधिः । जपादिविधिरत्रापि कर्म श्राद्धोत्तरं क्रमात् ॥

#### कृत्यकल्पतरी

पित्रादीनां स्वरूपं च श्राद्धस्तुतिरनुक्रमात्।
आमश्राद्धं तथा जीवित्पतृकश्राद्धमेव च ॥
अथ द्विपितृकश्राद्धमेकोदिष्टमनन्तरम् ।
सपिण्डीकरणश्राद्धं श्राद्धं तत्करणोत्तरम् ॥
श्राद्धाधिकारिणोऽप्यत्र श्राद्धमभ्युदयाश्रितम् ।
श्राद्धं जीवत एवात्र कथ्यते तदनन्तरम् ॥
लक्ष्मीधरेण कृतिना नानामुनिवरोक्तिभिः।
द्वात्रिंदात्पर्वणामेवं श्राद्धकाण्डे निक्च्यते ॥

2

### 11911

# ॥ अथ श्रादस्वरूपम्॥

अथ श्राद्धकल्पः। तत्र हारीतः [अ. १२]

अथातः श्राद्धकल्पं व्याख्यास्यामः। संवत्सरः प्रजा-पतिः। तस्योदगयनं शुक्कोऽहः पूर्वाक्षश्च । तद्देवानाम् । दक्षिणायनं तामिस्रो रात्रिः अपराक्षश्च । तत् पितॄणाम् । नान्यभावः कृत्सनभावादुभयथा इज्यन्ते । व्यामिश्रत्वा-दहरहः। अथाप्यत्रोदाहरन्ति—यस्येमे वर्त्मनी हव्यकव्ये वहतो देवा यस्यार्ध, पितरोऽर्धे तथैव निमेषा यस्य मूलं, तं ऋतवो वै यजन्तममृतत्विमयात्।।

गुक्कश्च तामिस्रश्च पक्षौ । यस्मादेवानां पितॄणां चैवं विभक्तः कालः, तस्मात् कृस्त्नस्य कालस्यानेनैव प्रकार-द्वयेन संगृहीतत्वात्, 'नान्यभावः' नान्यथात्वं, तद्व्यामि-श्रत्वात् पूर्वाक्षापराक्षादिभेदेन । 'अहरहरुभयथापि इज्यन्ते ' प्रकारद्वयेन पूर्वाक्षापराक्षादिभेदेन । 'इमे वर्त्मनी ' देवयान-पितृयानाख्ये । एतस्मादर्थवादवाक्यात् सामान्यतः श्राद्ध-कर्तव्यताविधिः कल्प्यते ॥ '

(1) योऽसौ प्रजापितर्नाम देवताविशषः श्रूयते स एवायं सांवत्सरात्मकः कालः । तस्यैतस्य भागद्वयं भवति । तत्रोदगयनं शुक्लोऽहः पूर्वाह्न इत्येको भागः । अहर्दिनम् । तदेतत्संवत्संरावयवजातं देवानाम् । दक्षिणायनं संवत्सरावयवजातं पितृणाम् । अत्र पित्र्यं कर्म कर्तव्यिमत्यर्थः । 'तं' संवत्सरं प्राप्य यथाविभागं देवांश्च पितृंश्च यजन्तं पुरुषममृतं मोक्षादिफलाभिमुखेन 'इयात्' आगच्छतीत्यर्थः । इति दैविपतृविभागेन कालिनर्णयः ॥ (हेमाद्रिः, १६६—१६७)

श्राद्धस्वरूपं च आपस्तम्बेन व्यक्तमुक्तम्। यदाह आपस्तम्बः [२, १६, १-४]

अथैतन्मनुः श्राद्धशब्दं कर्म प्रोवाच । प्रजािनःश्रेसार्थं [च] । तत्र पितरो देवता ब्राह्मणस्त्वाहवनीयार्थे । मािस मािस कार्यम् । अपरपक्षस्याऽपराह्वः श्रेयान् ॥ इति

'श्राद्धशब्दं' श्राद्धमिति 'शब्दो' वाचको यस्य तत्तथा। 'ब्राह्मणस्त्वाहवनीयाधें' आहवनीयवद्धयक्तद्रव्य-प्रतिपत्तिस्थानत्वेन। एतेन पितृनुहिश्य द्रव्यत्यागो ब्राह्मणस्वीकरणपर्यन्तं श्राद्धस्वरूपं प्रधानमित्यर्थादुक्तं भवति। अन्यत्र तु दैवश्राद्धादौ श्राद्धशब्दप्रयोगो गौणः तद्धमप्राप्त्यर्थः, कौण्डपायिनामयनहोम इवा-ग्रिहोत्रशब्दः। अत्र च पित्रादीनां प्रत्येकं देवतात्वम्, न समुदितानाम्। 'नमो विश्वभ्यो देवभ्य इत्यन्नमादौ प्राङ्मुख्योर्निवेदयेत्। पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय च नामगोत्राभ्यामुदङ्मुखेषु' इति विष्णुना [७३, १३-१४] प्रत्येकमेवोद्देश्यत्वेनाभिधानात्।

> ततो मधुघृताक्तं तु सोष्णमन्नं तिलान्वितम् । गृहीत्वा देवतीर्थेन प्रणवेनैव तत्पुनः ॥ एतद्वोऽन्नमितीत्युक्त्वा विश्वान् देवांश्च संयजेत् । अमुकामुकगोत्रैतत्तुभ्यमन्नं स्वधा नमः॥

इति ब्रह्मपुराणवचनाच । यत्तु 'अमावास्यायां पितृभ्यो दद्यात्' इत्यादिवाक्येषु बहुवचनम्, तन्न प्रमाणान्तर-सिद्धप्रत्येकदेवतात्वानुरोधादिभिधानिकयापेक्षम् 'गर्गा भोज्यन्ताम्' इतिवत् । नापि पित्रादेः सपत्नीकस्य देवतात्वम् । तथात्वे प्रमाणाभावात् । प्रत्युत

### श्राद्धकाण्डे श्राद्धस्वरूपम्

4

न योषिद्भयः प्रथग्दचादवसानिद्नाहते।
स्वभर्तृपिण्डमात्राभ्यस्तृप्तिरासां यतः स्मृता॥
इति ज्ञातातपवचने भर्तृसंवन्धिपण्डभागस्यैव
पत्नीतृप्तिहेतुत्वेनाभिधानाद्विपरीतमेव प्रमाणमस्ति॥

॥ इति श्रीभदृहदयधरात्मजमहासान्धिवग्रहिकभद्द-श्रीमछक्ष्मीधरविरचिते कृत्यकल्पतरौ श्राद्धकाण्डे श्राद्धस्वरूपम् ॥

## 11 7 11

# ॥ अथ श्राद्दमेदाः॥

### विश्वामित्रः

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं वृद्धिश्राद्धं सिपण्डनम्। पार्वणं चेति विज्ञेयं गोष्ठयां ग्रुद्धयर्थमष्टमम्॥ कर्माङ्गं नवमं प्रोक्तं दैविकं दशमं स्मृतम्। यात्रास्वेकादशं प्रोक्तं पुष्टयर्थं द्वादशं स्मृतम्॥ विवृतं चैतद्भविष्यपुराणे²

अहन्यहिन यच्छाद्धं तिन्नत्यिमिति कीर्तितम्।
वैश्वदेवविहीनं तदशक्ताबुदकेन तु॥
एकोहिष्टं तु यच्छाद्धं तन्निमित्तिकमुच्यते।
तद्प्यदैवकं कार्यमयुग्मान् भोजयेद्द्विजान्॥
कामाय विहितं काम्यभिष्ठतार्थसिद्धये।
पार्वणेन विधानेन तद्प्युक्तं खगाधिप॥
वृद्धौ यत् क्रियते आद्धं वृद्धिआद्धं तदुच्यते।
सर्वे प्रदक्षिणं कार्यं पूर्वाक्षे तूपवीतिना॥
गन्धोदकितलैर्युक्तं क्र्यात् पात्रचतुष्टयम्।
अर्घ्यार्थं पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत्॥
ये समाना इति द्वाभ्यामेतज्ज्ञेयं सपिण्डनम्।
नित्येन तुल्यं रोषं स्यादेकोहिष्टं स्त्रिया अपि॥

- 1. श्राद्धचन्द्रिका, ३
- 2. श्राद्धचन्द्रिका, ४

अमावास्यां यत् क्रियते तत् पार्वणमुदाहृतम्।
क्रियते वा पर्वणि यत् तत्पार्वणमुदाहृतम्।
गोष्ठचां यत् क्रियते आहं गोष्ठीआहं तदुच्यते।
बहुनां विदुषां ²संपत्सुखार्थं पितृतृप्तये॥
क्रियते शुद्ध्ये यत्तद्ब्राह्मणानां तु भोजनम्।
शुद्ध्यर्थमिति तत्योक्तं वैनतेय मनीषिभिः॥
निषेककाले सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा।
श्चेयं पुसंवने चैव आहं कर्माङ्गमेव च³॥
देवानुद्दिश्य यच्छाद्धं तद्दैविकमिहोच्यते।
हविष्येण विशिष्टेन सप्तम्यादिषु यत्नतः॥
गच्छन्देशान्तरं यस्तु आहं कुर्यात्तु सर्पिषा।
यात्रार्थमिति तत्योक्तं प्रवेशे च न संशयः॥
श्वरिरोपचये आह्मर्थोपचय एव च।
पुष्ट्यर्थमेतद्विज्ञेयमौपचारिकमेव वा॥

'वृद्धिः' पुत्रजनमादिः । 'नित्येन तुल्यं रोषं स्यात्' इति तु समन्त्रावर्यकार्यं पार्वणमेकोद्दिष्टं चाभिमतम् । तेनाय-मर्थः-सपिण्डीकरणस्य चोभयामकत्वात् पार्वणांरो पार्वणेन एकोद्दिष्टांरा एकोद्दिष्टेन तुल्यं विशिष्टं अङ्गजातं स्यादिति । 'एकोद्दिष्टं स्त्रिया अपि' इति च, अत्रैकोदिष्टपदेनैकोदिष्टयो-गात् सपिण्डीकरणमेवाभिहितं प्रसंगात् स्त्रीसंबन्धेनापि । 'क्रियते वा पर्वणि' इत्यत्र पर्वशब्दः संक्रान्त्यादिपरः । 'गोष्ठी' चात्र श्राद्धकर्तृसमुदायः । 'संपत्सुखार्थं' श्राद्धसामग्रीसंपदा यत्सुखं तदर्थं बहुनां विदुषां केनचिन्निमित्तेन युगपच्छाद्धे

- 1. 'पार्वणमिति स्थितिः ' इति श्राद्धचिनद्रकापाठः
- 2. 'संपत्सुखार्थं' इति श्रा. च., ६; सम्यक् सुखार्थं उ.
- 3. 'कर्माङ्गं श्राद्धमुच्यते ' इति श्रा. च.
- 4 'विशेषण' इति श्रा. च.

#### कुत्यकल्पतरौ

6

कर्तव्य उपस्थिते पृथक्पाकाद्यसंपत्तौ संभ्य श्राह्य-सामग्रीसंपादनेन यच्छ्राद्धं क्रियते तद्रोष्ठीश्राद्धमिति शङ्खधरः। 'निषेककाले सोमे च' इत्यादि श्रोतस्मार्तकर्मी-पलक्षणम् । देशान्तरगमने गृहप्रवेशे च यच्छ्राद्धं तत्तीर्थयात्रार्थं देशान्तरगमने तीर्थयात्रां कृत्वा गृहप्रवेशे च बोद्धव्यम् ॥ 'यो यः कश्चित्' इत्यादिब्रह्मपुराण-वचनात्। 'शरीरोपचये' शरीरोपचयहेतौ रसायनादौ कर्तव्ये।

॥ <sup>1</sup>इति श्रीभदृहृदयधरात्मजमहासान्धिविग्रहिकभदृ श्रीमछक्ष्मीधरविरचिते कृत्यकल्पतरौ श्राद्धकाण्डे श्राद्धभेदाः ॥

1. यो यः कश्चित्तीर्थयात्रां तु गच्छेत् सुसंयत: सुमना: सुसमाहित: ।
स: पूर्वे स्वग्रहे कृतोपवास: संपूजयेद्धक्तिनम्रो गणेशम् ॥
देवान् पितॄन् ब्राह्मणांश्चेव साधून् धीमान् प्रीणन् वितनोति शक्त्या प्रयत्नात् ।
प्रत्यागतश्चाय पुनस्तयैव देवान् पितॄन् ब्राह्मणान् पूजयेच ॥
इति श्राद्धप्रकाशे ब्रह्मपुराणवचनम् । (ए. ३३३)

### 11311

### ॥ अथ श्राह्यकालाः ॥

तत्र याज्ञवल्क्यः [१,२१७-२१८]

अमावास्याष्टका वृद्धिः कृष्णपक्षोऽयनद्वयम् । द्रव्यं ब्राह्मणसंपत्तिविषुवत्सूर्यसंक्रमः ॥ व्यतीपातो गजव्छाया ग्रहणं चन्द्रसूर्ययोः ।¹ आद्धं प्रति रुचिश्चेव आद्यकालाः प्रकीर्तिताः ॥ ¹'व्यतीपातः' [योगविद्योषः] सूर्याचन्द्रमसोः क्रान्ति-

साम्यसमयः। 'गजच्छाया' ब्रह्मपुराणोक्ता।

योगो मघात्रयोदइयोः कुञ्जरच्छायसंज्ञकः। भवेन्मघायां संस्थे च राशिन्यर्के करस्थिते॥ इति

' अमावास्यादय: ' श्राद्ध स्याङ्गभूताः काला मन्वादिभिः प्रकीर्तिताः। (1) अत्र अमावास्या कृष्णपक्षस्य पञ्चदशी तिथिः । सा च सिनीवाली कुहूश्चेति द्विविधा । ' दृष्टचन्द्रा सिनीवाली नष्टचन्द्रा कुहूस्तथा ' । तत्र सामिकैः सिनीवाल्यां श्रादं कार्यमितरैः कुह्वाम् । 'अष्टका' मार्गशीर्वादिमासत्रयापरपक्षाष्टम्यः । तत्र यह्यकु-च्छोनकः—" हेमन्तिशिशिरयोश्चतुर्णामपरपक्षाणामष्टमीष्वष्टकाः"्आश्व.गृह्य. २,४, १] इति । विष्णुस्तु त्रयमेवाह (८६, १] ब्रह्मपुराणे च पुनरष्टकाश्चतस्रः । 'वृद्धिः ' विवाहादिः वैदिककर्मगणः पुत्रजन्मादिश्च । 'अयनद्वयं 'मकरकर्कटसकान्ती । 'द्रव्यब्राह्मणसंपात्तः' द्रव्यस्य श्राद्धाईब्राह्मणस्य वा संपात्तः लाभो यत्र काले स श्राद्धकालः । विषुवे मेषे तुलायां च सूर्यस्य संक्रान्तिः । अयनवदस्यापि पृथम्ब-चने प्रयोजनम् । 'व्यतीपातो ' योगविशेषः । तत्र वृद्धमनुः—' श्रवणाश्चि-धनिष्ठाद्रीनागदैवतमस्तके । यद्यमा रविवारेण व्यतीपात: स उच्यते ॥" नागदैव-तमाइलेषाः; 'मस्तके' प्रथमपादे, यदि चन्द्रः । गजन्छाया चोक्ता स्मृत्यन्तरे—यदेन्दुः पितृदैवत्ये इंसश्चैव करे स्थित: । तिथिवैश्रवणीया च गजच्छायेति सा समृता ॥ इति । 'पितृदैवत्यं ' मघा ; 'हंस ' आदित्य: ; 'करो 'हस्तनक्षत्रम् , 'वैश्रवणीया ' त्रयोदशी । प्रहणं उपराग: । (अपरार्क: ।)

विष्णुः [७६, १-२; ७७, १-६]

अमावास्यास्तिस्रोऽष्टकास्तिस्रोऽन्वष्टकाः माघी प्रौष्ठ-पद्यूर्धं कृष्णत्रयोदशी वीहियवपाकौ चेति।

एतांस्तु श्राद्धकालान् वै नित्यानाह प्रजापितः। श्राद्धमेतेष्वकुर्वाणो नरकं प्रतिपचते॥ आदित्यसंक्रमणम्। विषुवद्वयम्। विद्योषेणायनद्वयम्।

व्यतीपातः। जन्मर्क्षम्<sup>2</sup>। अभ्युदयश्च ।

³एतांस्तु श्राद्धकालान् वै नित्यानाह⁴ प्रजापितः । श्राद्धमेतेषु यद्तं तदानन्त्याय कल्पते ॥ 'माघी 'पोर्णमासी, तथैव समुदायप्रसिद्धेः।

मनुः [३,११२-११३]

पितृयज्ञं तु निर्वर्त्यं विप्रश्चन्द्रक्षयेऽग्निमान् । पिण्डान्वाहार्यकं आद्धं कुर्यान्मासानुमासिकम् ॥ पितॄणां मासिकं आद्धमन्वाहार्यं विदुर्वृधाः । तचामिषेण कर्तव्यं प्रवास्तेन प्रयत्नतः ॥

'पितृयज्ञो'ऽत्र पिण्डपितृयज्ञः । 'पिण्डान्वाहार्यकं' पिण्डानामनु पश्चादाह्रियते क्रियते यह्द्रीश्चाद्धं तत्तथा । 'मासानुमासिकं' प्रतिमासभवम् ।'पितॄणां मसिकं' इति । मासिकं दर्शश्चाद्धं यत् पिण्डानामनु पश्चादाहार्य कर्तव्यं विदुः बुधा इत्यर्थः । एतेन पिण्डान्वाहार्यकमिति संज्ञा-करणम् । निर्वचनं गुणविधानार्थमुक्तं भवति । 'आमिषण' प्रशास्तेन खड्गमांसादिना ।

- (1) ब्रीहिपाक: शरत् । यवपाको वसन्त: (वैजयन्ती)
- (2) 'जन्मर्क्षम्' आत्मन: पुत्रस्य भार्यायाश्च जन्मनक्षत्रम् । (वैजयन्ती)
- (3) तत्र कृतं श्राद्धं पितूणां यावचन्द्रतारकावस्थानमुपतिष्ठते कर्तुंश्र्य सर्वगुणातिशयवत्सर्वकामसाधनं भवतीति वैजयन्ती ॥
  - (4) 'काम्यानाइ ' इति मुद्रितविष्णुसमृतौ

#### श्राद्धकाण्डे श्राद्धकालाः

छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः । [२,८१-९२] पिण्डान्वाहार्यकं आहं क्षीणे राजनि शस्यते।1 वासरस्य तृतीयांदो नातिसन्ध्यासमीपतः॥ यदा चतुर्दशीयामं तुरीयमनुपूरयेत्। अमावास्या क्षीयमाणा तदैव श्राद्धमिष्यते॥ यदुक्तं यदहस्त्वेव दर्शनं नैति चन्द्रमाः। तत्क्षयापेक्षया ज्ञेयं क्षीणे राजनि चेत्यपि॥ यचोक्तं हर्यमानेऽपि तचतुर्दर्यपेक्षया। अमाबास्यां प्रतीक्षेत तदन्ते वापि निर्वपेत ॥ अष्टमंऽहो चतुर्दह्याः श्लीणो भवति चन्द्रमाः। अमावास्याष्टमांशे च पुनः किल भवेदणुः॥ आग्रहायण्यमावास्या तथा ज्येष्टस्य या भवेत्। विशेषमाभ्यां ब्रुवते चन्द्रचारविदो जनाः॥ अत्रेन्द्राद्यप्रहरेऽवतिष्ठते चतुर्थभागोनकलावशिष्टः। तदन्त एव क्षयमेति कृत्स्तमेवं ज्योतिश्वकविदो वदन्ति॥ यस्मिन्नव्दे द्वादशैकश्च यव्य-स्तरिंमस्तृतीया परिदृश्या न जायते ॥ एवं चारं चन्द्रमसो विदित्वा क्षीणे तस्मिन्नपराहे च दचात्॥ संमिश्रा या चतुर्देश्या अमावास्या भवेत् कचित्। खर्वितां तां विदुः केचिदुपेध्वमिति चापरे॥ वर्धमानाममावास्यां लक्ष्येदपरेऽहनि। यामांस्त्रीनधिकान् वापि पितृयज्ञस्ततो भवेत्॥ पक्षादावेव कुर्वीत सदा पक्षादिकं चरुम्।

(1) पिण्डिपतृयज्ञाङ्गभूतानां पिण्डानामनु पश्चादाहियते क्रियते इति 'पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं क्षींणे' 'राजिन' इन्दी कर्तव्यम् ॥ (स्मृतिचिन्द्रका, p. 307,)

पूर्वीह्र एव कुर्वन्ति विद्धेऽप्यन्ये मनीषिणः॥

'क्षीणे राजनि' क्षीणे सोमे । 'तृतीयांदो' त्रिधा विभक्तदिवसतृतीयभागे, अपराह्ण इति यावत्। 'चतुर्दशी-यामं' चतुर्देश्या यामम् । 'तुरीयं' चतुर्थम् । 'पूरयेत्' अमावास्या क्षीयमाणेति सम्बन्धः। 'यदुक्तं 'यदहस्त्वेव' इत्यादिना चन्द्रदर्शनश्रुतिविरोधमाराङ्क्य परीहारः कृतः, अद्दोनस्य क्षयोपलक्षणत्वात् । 'हइयमानेऽप्येकदा' इति यद्गोभिलवचनम् [१,७,९], तदपीत्यंभूतचतुर्दशीविषयम्। 'तदन्ते' चतुर्दशीशेषे। यदामावास्या श्राद्धयोग्यकालव्यापि-नी न भवति तदायं पक्षो बोद्धव्यः । इतरथा तु प्रथम एव पक्षः । 'अमावास्याऽष्टमांदा' इति, यदाऽमावास्या-चष्टमोंऽशोऽपराह्णच्यापनयोग्यो भवत्यपरदिने तदाप्य-णुरूपस्य चन्द्रमसो विद्यमानत्वात् क्षयाभावान्न श्राद्धं कर्तव्यम्। अत एव हेतोर्धन्नामावास्याया न वृद्धिः क्षयो, किं तु विष्टम्भेनोभयदिनयोरपराह्मसंबन्धामावास्या-संभवस्तदा पूर्वदिन एव आदं कर्तव्यम् । 'क्षीणे राजनि शस्यत' इति मनुवचनात् । आग्रहायणज्येष्टामावास्ययोः तज्ज्योतिःशास्त्रानुसारेण चन्द्रगतिवैलक्षण्यात्, 'अष्टमंऽशे चतुर्दइयाः क्षीणो भवति' इत्याद्प्रिकारस्यासंभवादुत्तर-दिन एवास्याष्टमां शेऽपि श्राद्धं कर्तव्यमित्यर्थः । 'तदन्त

<sup>(1)</sup> चतर्दश्याः प्रहरचतुर्थे यदमावास्या व्याप्नोति, अपरिदने च क्षीयमाणा मृतीयांशव्यापिनी, तदा चतुर्दशीदिन एव श्राद्धमिष्ठयते । एवं तिद्दनिविहित-तृतीयांशेऽमावास्याऽप्राप्ताविप तिद्दन एव श्राद्धम् । अपरिदने तृतीयांशाप्राप्तेः । नतु चैवं "यदहस्त्वेव चन्द्रमा न दृश्यते ताममावास्यां कुर्वीत" इति श्रुतिविरोधः स्यात् । तदहोरात्रशेषे सिनीवालीये चन्द्रदर्शनात् । न च "दृश्यमानेप्येऽकदा" इति गोाभिलस्त्रात् [१,७,९] सोऽपि वैकल्पः काल इति वाच्यम् । अतुल्यवलत्वेन श्रुतिस्मृत्योर्विकल्पाभावात् । अत एव 'यदहस्त्वे वेति' न स्त्राविरोध आशङ्कितः । तिदिरोधस्य 'दृश्यमानेऽप्येकदा' इति विकल्परिहतत्वादित्यतस्तं विरोधं परिहरि ॥' नारायणोपाध्यायकृतपरिशिष्टप्रकाशः pt. 2, p. 64-65.]

एव' इति अमावास्यान्त एवेत्यर्थः। 'खर्वितां' इति निन्दयानु-छानाङ्गत्वसुक्तम् । अपरे तु तामेव 'उपेध्वं' इति, अर्थानुष्ठा-नार्थसुपगच्छतेति मन्यन्ते । एवं हि विकल्पे व्यवस्थामाह 'वर्धमानां' इत्यादि । एतेनामावास्यावृद्धिपक्षे चतुर्दशी-संमिश्रा हेथैव । इत्रथा तु क्षीयमाणत्वे स्तम्भे चतुर्दशी-मिश्रव ग्राह्याऽनुष्ठनार्थमित्युक्तम् ॥ नन्वेवं वर्धमानामा-वास्यापक्षे तस्यामेवामायामनुष्ठेयानुष्ठाने प्रतिपदनुष्ठेयं पक्षादिचकप्रभृति द्वितीयाविद्धेऽपि प्रसज्येत । तचात्यन्त-निषद्धम् ।

पर्वणो यश्चतुर्थोऽश आद्याः प्रतिपदस्त्रयः। यागकालः स विज्ञेयः प्रातर्युक्तो मनीषिभिः॥ इति बोधायनेनैतावत एव कालस्य यज्ञाङ्गत्वेनोक्तत्वात्। द्वितीयाविद्धे 'एष वै सुमना नामेष्टिः' इत्यादितैत्तिरीयश्चतौ निन्दावचनाच । तत्राह

'पूर्वाह्म एव कुर्वन्ति विद्धेऽप्यन्ये मनीषिणः' इति । अनेनदमुक्तं भवति—द्वितीयारहितस्येष्टिकालस्य प्रातः र्युक्तस्य प्राप्तौ सत्यां द्वितीयासहितो निन्दितः । अप्राप्तौ स एव यागाङ्गमिति ॥ अमावास्याप्रसङ्गादिदमुक्तम् ॥ ¹ब्राह्मपुराणे

अमावास्यायां अवणं रक्षोन्नं वैष्णवं यदा। तदा पितृभ्यः श्राद्धं तु दत्तमक्षय्यमुच्यते॥ विष्णुपुराणे [३, १४, ७-९; १५-१६]

अमावास्या यदा मैत्रविशाखास्वातियोगिनी। श्राद्धे पितृगणस्तृप्तिं प्राप्नुयादष्टवार्षिकीम्॥ अमावास्या यदा पुष्ये रौद्रे चक्षे पुनर्वसौ। द्वादशाब्दं तदा तृप्तिं प्रयान्ति पितरोऽर्चिताः॥

(1) हेमाद्रिः, १७४

वासवाजैकपादक्षे पितृणां तृप्तिमिच्छताम्। वारुणेन त्वमावास्या देवानामपि दुर्रुभा॥ माघासिते पश्चदशी कदाचिदुपैति योगं यदि वारुणेन। ऋक्षेण कालः स परः पितृणां न ह्यल्पपुण्यैर्नृप लभ्यतेऽसौ॥ काले धनिष्ठा यदि नाम तस्मिन् भवेतु भूपाल तदा पितृभ्यः। दत्तं जलान्नं प्रददाति तृप्तिं वर्षायुतं तत्कुलजैर्मनुष्यैः॥ ²तत्रैव चेद्राद्रपदास्तु पूर्वाः काले यदा तत् कियते पितृभ्यः। श्राद्धं परां तृप्तिमुपेत्य तेन युगं सहस्रं पितरः स्वपन्ति ॥

'मैत्रं' अनुराधा। 'रौद्रं' आद्गी। 'वासवं' धनिष्ठा। 'अजैकपात्' पूर्वभाद्रपदा । 'वारुणं ' रातभिषक् । कात्यायनः3

श्रद्धायुतं श्राद्धं कुर्वीत शाकेनापि। नापरपक्षमित-क्रमेत्। मासि मासि चोशनमिति श्रुतिः॥ वैजवापः

कृष्णपक्षे आदं कुर्वीतान्नं संस्कृत्य। 'संस्कृत्य' पक्तवा।

<sup>4</sup>मनुः [३, २७६, २७८]

कृष्णपक्षे दशम्यादौ वर्जयित्वा चतुर्दशीम्। श्राद्धे प्रशस्तास्तिथयो यथैता न तथेतराः ॥ यथा चैवापरः पक्षः पूर्वपक्षाद्विशिष्यते । तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्नादपराह्नो विशिष्यते ।।

तिस्मन् काले माघे मासि असितपञ्चदश्यामित्यर्थः। (हेमाद्रिः, १७५) (1) (2)

तत्रैव तस्यां माघपञ्चदश्यामित्यर्थः । (हेमाद्रिः, १७६)

अपरार्कः, ४२२ (3)

'शस्त्रहतानां श्राद्धकर्माणे चतुर्दशी शस्ता' इति स्मृतिः (७८,५०) 'चतुर्दश आयुध राद्धिः' इत्यापस्तम्बः (२,१६,२०,)

विशिष्यते प्रतिवचनात् पूर्वाह्नेऽपि श्राद्धकर्तव्यतां बोधयति इति कुरुळ्कभट्टः ।

### ब्रह्मपुराण

पयोमूलफलैः शाकैः कृष्णपक्षे च सर्वदा।
पराधीनः प्रवासी वा निर्धनो वापि मानवः॥
मनसा भावशुद्धेन आद्धे दद्यात्तिलोदकम्।
नाइनन्ति पितरश्चेति कृत्वा हव्यमले तु यः॥
न तर्पयति तान् भत्त्या देहात्तद्वधिरं वत।
पिवन्ति सर्वनाशं च कुर्वन्त्यनु पदे पदे॥
तस्माद्भयेन च पितृंस्तर्पयेत् सततं बुधः॥

यमः

पक्षान्ते निर्वयेत्तेभ्यो अपराह्णे च वेदवित्।
अपां समीपे दूर्वासु दर्भेषु सिकतासु च॥
'तेभ्यः' पितृभ्यः, 'पितरोऽस्य न गृह्णन्ति' इत्यत्रैव
प्रकरणे यमेनोक्तत्वात्। 'दर्भेषु' दर्भमयदेशेषु। एवं
दूर्वादिष्वपि।

तथा

आषाढ्यामथ कार्तिक्यां माघ्यां त्रीन् पश्च वा द्विजान्। तर्पयेत् पितृपूर्वं तु तदस्याक्षय्यमुच्यते॥

अस्यार्थः—श्राद्धं कृत्वा पुनस्त्रीन् पश्च वा विप्रान् पृथगेव भोजयेत्, तदक्षय्यफलं भवति॥

गौतमः [१५,१-४]

अथ श्राद्धममावास्यायां पितृभ्यो दयात्। पश्रमी-प्रभृति वापरपक्षस्य यथा श्राद्धम्। सर्वस्मिन् वा द्रव्यदेश-ब्राह्मणसन्निधौ । कालनियमः शक्तितः॥

(1) 'पितृभ्यः' पितृनुदिश्य । बहुवचनात् पितामहप्रापितामहयोरिप देयम् । (मस्करिः)

(2) 'संनिधाने' इति मस्करिपाठः । 'उपपत्ती ' इति च व्याचछे ।

योऽयममावास्यादिकालनियम उक्तः शक्तस्य द्रव्या-दियोगिनो असेगिणो बोद्धव्यम्। असामर्थ्यं तु तदकरणेऽपि न प्रत्यवैति॥

वसिष्ठः [११, ४३]

श्रावण्याग्रहायिण्योश्चान्वष्टक्यां च पितृभ्यो दयात्। निगमः

आहिताग्नेः पित्रर्चनं पिण्डैरेव ब्राह्मणानिप वा भोज-येत् पूर्वश्चतेः। अपरपक्षे यदहः संपचेत । अमावास्यायां तु विशेषेणाष्टकातीर्थतिथिद्रव्यब्राह्मणसंपत्सु चिकिर्षेत ॥ ¹ब्रह्माण्डपुराणे

कन्यां गते सवितरि यान्यहानि तु षोडश। कतुभिस्तानि तुल्यानि तेषु दत्तमथाक्षयम्॥

तथा

अश्वयुक्कृष्णपक्षे तु आदं कार्य दिने दिने। त्रिभागहीनं पक्षं वा त्रिभागं त्वर्धमेव वा²॥ इयामाकैस्तु विशेषेण प्रसिद्धैस्तित्पतृप्रियैः।

'दिने दिने ' प्रतिदिनम्, सकल एव पक्ष इत्यर्थः । 'त्रिभागहीनं' पश्चमीमारम्येत्यर्थः॥'त्रिभागं' दश्चमीमारभ्य। 'अर्धे' पक्षस्याष्टमीमारभ्येत्यर्थः।

तथा²

यावच कन्यातुलयोः क्रमादास्ते दिवाकरः। तावच्छ्राद्वस्य कालः स्याच्छून्यं प्रेतपुरं तदा॥

- (1) 'पुराणे' इति स्मृतिचान्द्रिका, ८८; 'ब्रह्माण्डपुराण' इत्य-परार्कः, (४२४)
- (2) अपरार्कः, ४२३—'अत्र पौर्णमास्यन्तमासाभिप्रायेण प्रोष्ठपद्या अपरपक्षोऽश्वयुक्कृणपश्च उक्तः । त्रिभागहीनपक्षेऽपि प्रत्यहं श्राद्धं कार्यम् । पक्षामिति दितीयावशादत्यन्तसंयोगावगमात् ।
  - (3) 'ब्रह्मपुराणम्' इत्यपरार्कः (४२४)

'तावच्छाद्धस्य काल' इति, यस्य कुतश्चिन्निमित्तात् कन्यागतापरपक्षे आदं न निष्पन्नम् , तं प्रति यावनुलास्थः सविता तावान् आद्वकालो विहित इत्यर्थः। भविष्यपुराणे

> येयं दीपान्विता राजन् ख्याता पश्चदशी सुवि। तस्यां दयान्न चेइतं पितृणां तु महालये॥

'महालये' कन्यागतापरपक्षे ।

ब्रह्मपुराणे

श्राद्धं विषुवतोः कुर्यात् तथा चायनयोर्द्धयोः। दिनलोपे व्यतीपाते ग्रस्तयोश्चनद्रसूर्ययोः ॥ 'दिनलोपः' यस्मिन्नहोरात्रे दिनत्रयस्पर्धाः।

तथा

युगाचेषु युगान्तेषु श्राद्धमक्षयमुच्यते॥ वायुपुराणे

> पित्र्यदानाय मूले स्यूरष्टकास्तिस्र एव च। कृष्णपक्षे वरिष्ठा हि पूर्वी चैन्द्रीति भाष्यते ॥ प्राजापत्या द्वितीया स्यात् तृतीया वैश्वदेविकी। आचा यूपैः सदा कार्या मांसैरन्या भवेत्तथा ॥ शाकैः कार्या तृतीया स्यादेष द्रव्यगतो विधिः। अन्वष्टका पितृणां वै नित्यमेव विधीयते ॥ या चाप्यन्या चतुर्थी स्यात्तां च कुर्याद्विरोषतः। आसु आदं च यः कुर्यात् सर्वस्वेनापि नित्यशः॥ क्षिपं प्रामोति श्रेयांसि परत्रेह च मोदते। पितरः पर्वकालेषु तिथिकालेषु देवताः॥ सर्वे गृहस्थमायान्ति निपानमिव धेनवः। यस्य ते प्रतिगच्छेयुरष्टकासु ह्यपूजिताः॥ मोघास्तस्य भवन्त्याद्याः परत्रेह च नित्यदाः॥

'मूले' आदौ, प्रधानस्थान इति यावत् । अष्टकाया-स्तिथिपर्वोभयरूपत्वात् देवपितृपूजाऽवद्यं कर्तव्या । ब्रह्मपुराणे

ऐन्द्रयां तु प्रथमायां तु शाकैः संतर्पयेत् पितृत् । प्राजापत्यां द्वितीयायां मासैः शुद्धैश्च तर्पयेत् ॥ वैश्वदेव्यां तृतीयायामपूर्पश्च यथाक्रमम् । वर्षासु मेध्यशाकैस्तु चतुर्थ्यामेव सर्वदा ॥ 'शुद्धैः' प्रशस्तैः । अत्र च शाकादिविकल्पः शाखा-भेदव्यवस्थितः ॥

देवलः

अयुग्मास्तिथयः सर्वा युग्माभ्यः प्रतिप्रितिताः ।
कालतः प्रितौ मासौ माघप्रोष्ठपदावुभौ ॥
पक्षयोः गुक्रपक्षाद्धि बहुलः आद्धप्रिततः ।
उक्ता तिथिपरीक्षेयं नक्षत्रेषु प्रचक्षते ॥
उत्तराः अवणस्तिष्यो मृग्वीर्षं प्रजापतिः ।
हस्तः शतिभषक् स्वातिश्चित्रा पित्र्यमथाश्विनम् ॥
नक्षत्राणि प्रशस्तानि सदैतानि तु पैतृके ।
अपराणि च नक्षत्राण्युच्यन्ते कारणैः कचित् ॥
यस्मिन् गुणोदितं विप्रं पात्रभूतमवाप्नुयात् ।
आद्धस्य प्रजितः कालः भवेत्स एव वा पुनः ॥
'उत्तराः' तिस्रः । 'प्रजापतिः' प्रजापतिदैवत्या
रोहिणी । 'पित्र्यं' मघा । 'आश्विनं' अश्विनी । 'अपराणि'
धनिष्ठादीनि । 'कारणैः' माघपश्चदशीयोगादिभिः ॥
हारीतः

तीर्थे द्रव्योपपत्तौ तु न कालमवधारयेत्। पितॄणामतिरेकोऽयं मासि कार्यो ध्रवः स्मृतः॥

(1) 'तीर्थं'' वेण्यादौ, 'द्रव्योपपत्तौ ' अलभ्यश्राद्धीयद्रव्यप्राप्तौ च अमावास्यापराह्मादिरूपः कालो न प्रतीक्षितव्यः (श्राद्धचान्द्रिका, ए. १०) पात्रं वा ब्राह्मणं प्राप्य सद्यः श्राद्धं विधीयते। अष्टका ये चाभ्युदयास्तीर्थयात्रोपपत्तयः॥

'न कालमवधारयेत्' अमावास्याऽपराह्णादिकं न प्रतीक्षेतेत्यर्थः। 'अतिरेकः' अधिकः अष्टकादिरपि, 'ध्रुवः' आवद्यक इत्यर्थः॥ 'अष्टका' इत्यादि, मासि कार्या अमावास्याश्राद्धादयः।

पैठीनसिः

कः श्राद्धकालो देशो द्रव्यं द्विजातय इति ॥ 'देशो' वाराणसी । 'द्रव्यं' खड्गमांसादि । 'द्विजातिः' पङ्क्तिपावनादिः ।

#### शातातपः

नवोदके नवाने च गृहप्रच्छादने तथा।
पितरस्त्वीहयन्त्यन्नमष्टकासु मघासु च।
तस्माद्यात्सदा युक्तो विद्वत्सु ब्राह्मणेषु च॥
'नवोदके' वर्षादौ। 'ब्राह्मणेषु' प्राप्तेष्विति शेषः।

मनुः । [३, २७३ - २७४]
यितंकचिन्मधुना मिश्रं प्रदयात्तु त्रयोदशीम् ।
तदप्यक्षयमेव स्पाद्वर्षासु च मघासु च ॥

अपि नः स कुले भ्याचो नो दचात् त्रयोदशीम्। पायसं मधुसर्पिभ्यो प्राक्छाये कुञ्जरस्य तु¹॥ 'प्राक्छाये कुञ्जरस्य' प्राच्यां दिशि गतायां हस्ति-

च्छायायाम्॥

वसिष्ठः [११,३९ - ४०]

पिता पितामहश्चेव तथैव प्रपितामहः। उपासते सुतं जातं शकुन्ता इव पिप्पलम्॥

(1) 'प्राक्छाये प्राच्यां दिशि गतायां छायायामपराह्नेतरे काल इत्यर्थः— मेघातिथिः

[3

मधुमांसैश्च शालैश्च पयसा पायसेन च।
एष नो दास्यति श्राद्धं वर्षासु च मघासु च॥

शङ्ख लिखितयमाः

पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः।
जातं पुत्रं प्रशंसन्ति पिष्पलं शकुना इव।।
मधुमांसेन खड्गेन पयसा पायसेन वा।
एष दास्यति नस्तृप्तिं वर्षासु च मघासु च॥

विष्णुः [७८, ५२ - ७३]

[अपि] पितृगीते गाथे भवतः।
अपि जायेत सोऽस्माकं कुले कश्चिन्नरोत्तमः।
प्रावृट्कालेऽसिते पक्षे त्रयोदइयां समाहितः॥
मधूत्कटेन यः श्राद्धं पायसेन समाचरेत्।
कार्तिकं सकलं वापि प्राक्छाये कुञ्जरस्य वा॥

### पैठीनसिः

छागेन सर्वलोहेन वर्षासु च मघासु च । पुत्रो वा यदि वा पौत्रो यो नो दद्यात् त्रयोदशीम् ॥ इति पितरः ससुदीक्षन्ते ॥

'सर्वलोहेन' सर्वतो लोहितवर्णेन छागेनेत्यर्थः॥

तथा हविष्यप्रस्तावे देवलः

' छागो वा सर्वलोहितः ' इति ॥

याज्ञवल्क्यः [१, २६१]

यददाति गयास्थश्च सर्वमानन्त्रमुच्यते । तथा वर्षात्रयोदद्यां मघासु च विद्योषतः ॥

राङ्घः

पौष्ठपद्यामतीतायां मघायुक्तां त्रयोदशीम्। प्राप्य आद्धं हि कर्तव्यं मधुना पायसेन च॥

(1) 'सकलं मास'मिति केशववैजयन्ती पठति ।

# ब्रह्मपुराणे

आश्वयुज्यां च कृष्णायां त्रयोदद्यां मघासु च।
प्रावृह्तौ यमः प्रेतान् पितृंश्वाथ यमालयात्॥
विसर्जयित मानुष्ये कृत्वा चृत्यं स्वकं पुरम्।
ध्रुधार्ताः कीर्तयन्तश्च दुष्कृतं च स्वयं कृतम्॥
काङ्क्षन्तः पुत्रपौत्रेभ्यः पायसं मधुसंयुतम्।
तस्मात्तां तत्र विधिना तर्पयेत् पायसेन तु॥
मध्वाज्यतिलिमश्रेण तथा ज्ञीतेन चाम्भसा।
ग्रासमात्रं परगृहाद्वयक्तं यः प्राप्नुयान्नरः॥
प्रीक्षामात्रेण यः प्राणान्संधारयित वा स्वयम्।
यो वा संवर्धयेदेहं प्रत्यहं स्वात्मविकयात्॥
श्राद्धं तेनापि कर्तव्यं तैस्तैर्द्वव्यैः सुसंचितैः।
त्रयोदद्यां प्रयत्नेन वर्षासु च मघासु च॥
नास्मात् परतरः कालः श्राद्वेष्वन्यत्र विद्यते।
यत्र साक्षान्त पितरो गृह्णन्त्यमृतमक्षयम्॥

अत्र च त्रयोदशीविषयानेकवाक्यपर्यालोचनया प्रौष्ठपद्धं कृष्णत्रयोदश्यां पुत्रिणाऽपुत्रिणा वा पिण्ड-सहितश्राद्धमेवावश्यं कर्तव्यमिति गम्यते । मघायुक्तायां तु तस्यामेव ज्येष्ठपुत्रवता पिण्डरहितं श्राद्धं कर्तव्यम् । कन्यागतापरपक्षाधिकारे—

तत्रापि महती पूजा कर्तव्या पितृदैवते। ऋक्षे पिण्डप्रदानं तु ज्येष्ठपुत्रो विवर्जयेत्॥

इति देवीपुराणवचनात्। यत्तु 'युवमारिणश्च भवन्ति' इत्यादि-निन्दाश्रवणं तद्वक्ष्यमाणत्रयोदञ्युपविद्धकाम्यश्राद्धप्रयोग-विषयम्॥ पार्वणश्राद्धविध्यनन्तरं मृतुः [६, २८९ - २८२]
अनेन विधिना श्राद्धं त्रिरव्दस्येह निर्वपेत्।
हेमन्तग्रीष्मवर्षासु पाश्रयज्ञिकमन्वहम् ॥
न पैतृकयज्ञिको होमो लौकिकेऽग्नौ विधीयते।
न दर्शन विना श्राद्धमाहिताग्रेद्धिजन्मनः॥

'त्रिरव्दस्य' संवत्सरे वारत्रयम्। अयं च साग्निनिरग्नि-साधारणः । संवत्सरमध्ये यदवद्यकर्तव्यत्वेनोक्तं पार्वण-श्राद्धं कुतश्चिद्द्रव्यायसंभवादेनिमित्तादसंपत्तावनुकल्पः ॥ पाश्चयज्ञिकं तु पश्चयज्ञान्तर्गतश्चाद्धं यत्तत्प्रतिदिनसुदकादि-नापि कर्तव्यम्। अत एव पार्वणश्चाद्धमभिधाय देवलेनापि—

> एतेन विधिना आहं कुर्यात् संवत्सरं कचित्। द्विश्रतुर्वा यथा आहं मासे मासे दिने दिने॥

इति शक्तिसंभवासंभवतारतस्येन बहवः कल्पाः प्रद शिताः । हेमन्तग्रीष्मवर्षासु त्रिरनुष्टीयमानं आद्धं कन्या-कुम्भवृषस्थेऽके यस्यां कस्यां च तिथौ कर्तव्यम् । आहिता-ग्रिनापि तु तत्रापि दर्श एव । यस्मात् आद्धाङ्गपैतृयज्ञिक-शब्दोपात्ताग्रौ करणहोमाङ्गभूतो दक्षिणाग्निनं दर्शव्यतिरेके-णान्यदस्ति । निमित्तान्तरात्तयदष्टकादिआद्धं तद्यतः कुतश्चि द्विप्रपाण्यादि निष्पाद्याग्नौ करणाङ्गमेव कार्यम् ॥ देवलः

> मानवः श्राद्धकल्पोऽयं मनुना समुदाहृतः॥ वहुपिण्डाष्टकासु स्यादेकपिण्डा तु नाष्टका॥ एतेन विधिना श्राद्धं कुर्यात् संवत्सरं सकृत्। द्विश्चतुर्वा यथाश्राद्धं मासे मासे दिने दिने॥

यमः

राहुदर्शनदत्तं हि श्राद्धमानन्त्यमुच्यते॥

विष्णुः [७७, ८-९]

सन्ध्यारात्र्योनं कर्तव्यं आदं खलु विचक्षणैः। तयोरिष च कर्तव्यं यदि स्याद्राहुदर्शनम्॥ राहुदर्शनदत्तं हि आद्यमाचन्द्रतारकम्। गुणवत्सर्वकामोऽयं पितृणामुपतिष्ठते॥

#### शातातपः

रात्रो आदं न कुर्वीत राहोरन्यत्र दर्शनात्॥ सन्ध्ययोरुभयोश्चेव न कुर्वीत कदाचन॥

आपस्तम्बः [१,१६,२३-२४]

न च नक्तं आइं कुर्वीतान्यत्र राहुदर्शनात्।। मनुः [३,२८०]

> रात्रौ आदं न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा। सन्ध्ययोरुभयोश्चेव सूर्ये चैवाचिरोदिते¹॥

<sup>(1) &#</sup>x27;रात्रो श्राद्धं न कुर्वीत' इति श्राद्धस्य ध्वंसनसामान्यात् राक्षसी चासौ मन्वादिभिः कथिता । तथा संध्ययोरादित्येऽचिरोदित इति राज्यादौ निषेध कुर्वन्नप-राह्णादन्यत्रापि तिथिच्छेदग्रहणादपेक्षया श्राद्धमस्तीति ज्ञापयित मासानुमासिकश्चाद्धाद्य-संभवेन (गोविन्द्राजः)

#### 11811

### ॥ अथ काम्यश्राद्धकालाः॥

#### तत्र कात्यायनः

अथ काम्यानि भवन्ति। स्त्रियः प्रतिपदि। द्वितीयायां स्त्रीजन्म। अश्वास्तृतीयायाम्। चतुर्थ्यां क्षुद्रपद्यावः। पुत्राः पश्चम्याम्। षष्ट्यां चृतऋद्धिः। कृषिः सप्तम्याम्। अष्टम्यां वाणिज्यम्। एकदाफं नवम्याम्। परिचारिका एकादद्याम्। द्वादद्यां धनधान्यम्। कुप्यं ज्ञातिश्रेष्ठ्यं त्रयोदद्याम्। युवानस्तस्मिन् स्रियन्ते द्यास्त्रहतस्य चतुर्दद्याम्। अमावास्यायां सर्वम्॥

मनुः¹

कुर्वन प्रतिपदि आहं सुरूपां छभते सुतान्। कन्यकास्तु द्वितीयायां तृतीयायां तु वन्दिनः॥ पश्चन क्षुद्रांश्चतुर्थ्यां तु पश्चम्यां शोभनान् सुतान्। षष्ट्यां यूतं कृषिं चापि सप्तम्यां लभते नरः॥ अष्टम्यामपि वाणिज्यं लभते आद्भदः सदा। स्यात्रवम्यामेकखुरं दशम्यां द्विखुरं बहु²॥ एकादश्यां तथा ऋदिं ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान्। द्वादश्यां जातरूपं च रजतं कुप्यमेव⁴ च॥

(1) इमे श्लोका: मनुस्मृतिन्याख्यातृभिः मेधातिथिगोविन्दराजकुल्लू कादिभिनं धृता न्याख्याताश्च । दाक्षिणात्यकोशेषु परं वर्तन्ते, न्याख्याताश्च नन्दि न्याख्यायां न्याख्यायाम् ॥

See J. Jolly's Notes to his edition of Mānava Dharma Sāstra
(p. 298)

- (2) 'चाखुरं तथा' इति निन्द्नीपाठः ।
- (3) 'तथा रूप्यं' इति निन्द्नीपाठः
- (4) रूप्यमेव-इति नन्दिनीपाठः

ज्ञातिश्रेष्ठचं त्रयोदर्यां चतुर्दर्यां तु सुप्रजाः । प्रीयन्ते पितरश्चास्य ये शस्त्रेण हता रणे ॥ पक्षत्यादिषु निर्दिष्टान् विपुलान् मनसः प्रियान् । श्राद्धदः पश्चदर्यां तु सर्वान् कामान् समरनुते ॥

'वन्दिनः' स्तावकान् । सचो भवतीति यावत् । 'चूतं' चूतजयम् । 'कुप्यं' सुवर्णरजतातिरिक्तं ताम्रादिधनम् । 'पक्षत्यादि' इति, पक्षतिः प्रतिपत्, प्रतिपदादितिथिफलं शोभनममावास्यायामित्यर्थः ।

### आपस्तम्बः [२,१६,६-२१]

सर्वेष्वेवापरपक्षस्याहस्सु कियमाणे पितृन् प्रीणाति। कर्तुस्तु कालाभिनियमात् फलविदेशषः । प्रथमेऽहिन कियमाणे स्त्रीप्रायमपत्ये जायते । द्वितीये स्तेनाः । तृतीये ब्रह्मवर्चस्विनः । चतुर्थे क्षुद्रपशुमान् । पश्रमे पुमांसो बह्व-पत्यो न चानपत्यः प्रमीयते । षष्ठेऽध्वशीलोऽक्षशीलः । सप्तमे कर्षे राद्धिः । अष्टमे पुष्टिः । नवम एकखुराः । दशमे व्यवहारे राद्धिः । एकादशे कृष्णायसत्रपुसीसम् । द्वासे व्यवहारे राद्धिः । एकादशे कृष्णायसत्रपुसीसम् । द्वादशे पशुमान् । त्रयोदशे बहुपुत्रो बहुमित्रो दर्शनीया-पत्यो युवमारिणः [भवन्ति] । चतुर्दश आयुधे राद्धिः । पश्चदशे पुष्टिः ॥

# 'सततं श्राद्धं कुर्वन्नाप्रोति' इत्यधिकारे—

(1) 'पुत्रप्रजाः' इति नान्दिनी.

(2) Omitted in Jolly's Notes. See Chowkhamba edn. of मनुरमृति, p. १११.

(3) 'अध्वशिलः' पान्य: । 'अक्षशिलः' कितवः । 'राद्धिः' विद्धिः । 'एकखुराः' अश्वादय: । 'ब्यवहारो' वाणिब्यं शास्त्रपरिज्ञानं वा । 'आयुषे राद्धिः' सङ्ग्रामे जयः ॥ (उज्ज्वला).

4

विष्णुः [७८, ३६ - ५०]

गृहेष्वभिरूपाः स्त्रियः प्रतिपदि¹। कन्यां वरदां² द्वितीयायाम् । सर्वान्कामांस्तृतीयायाम् । यदाश्चतु-ध्याम् । स्क्रिपान् स्नुतान् । पश्चम्याम् । द्युतविजयं षष्ठ्याम् । कृषिं सप्तम्याम् । वाणिज्यमष्टम्याम् । पशु- न्नवम्याम् । वाजिनो दशम्याम् । पुत्रान् ब्रह्मवर्चस्विन एकादश्याम् । कनकरजते द्वादश्याम् । सौभाग्यं त्रयोदश्याम् । सर्वान् कामान् पश्चदश्याम् । शस्त्रहतानां श्राद्धकर्मण चतुर्दशी शस्ता ॥

5 अाद्धं कुर्याद् इत्यधिकारे—

### हारीतः

पश्चमीं पुत्रकामः। षष्ठीं धनकामः। सप्तमीं पशुकामः। अष्टमीं शस्त्रहतानामारोग्यकामः। नवमीं सेनामभि-जेतुकामः। दशमीमन्नकामः। एकादशीं वृद्धिकामः। द्वादशीं श्रीकामः। त्रयोदशीं यशस्कामः। चतुर्दशीं भूतिकामः स्वस्तिकामो वा। अमावास्यां सर्वकामः॥

### ⁵पैठीनसिः

पश्चम्यां पुत्रकामो यजेत । षष्ठयां पशुकामः ।सप्तम्यां वृद्धिकामः । अष्टम्यामन्नाद्यकामः । नवम्यां ब्रह्मवर्चस-कामः । दशम्यां सर्वकामः । एकादश्यां धनकामः । द्वादश्यां क्षेत्रकामः । त्रयोदश्यां स्त्रीविशत्वम् । चतुर्दश्यां शक्षेण इतानाम् । सर्वकामोऽमावास्यायाम् ॥

- (1) 'गृहमभिरूपाः स्त्रियः' इति मु. वि.
- (2) 'वरदां' अभीष्टप्रदाम् । 'कन्यां' जामातूंश्च । (वैजयन्ती)
- (3) 'कृषिं' कृषिफलम्।
- (4) 'वाणिज्यं' ऋयविऋयफलम्।
- (5) द्देमाद्रिः, २६३.

ब्रह्मपुराणे

श्राद्धं तु पौर्णमास्यां च कृत्वा पूर्णफलं लभेत्।
प्रतिपद्यथलाभाय द्वितीयार्थाय चापरा ॥
तृतीयायां वरार्थाय रात्रुनाराय चापरे ।
पश्चम्यां-धनलाभाय श्राद्धं कुर्यात् प्रयत्नतः ॥
षष्ट्यां तु बालरक्षार्थं सप्तम्यां बन्धुवृद्धयोः ।
वृद्धिकामस्तथाष्टम्यां स्त्रीकामो नवमेऽहिन ॥
दश्चम्यां ब्रह्मतेजोऽर्थी संतत्यर्थी तथापरे ।
द्वादश्यां जयलाभाय त्रयोदश्यां विभृतये ॥
प्रायानशनशस्त्राग्निविषोद्धन्धिकनां तथा ।
चतुर्दश्यां तु कर्तव्यं तृष्त्यर्थमिति निश्चयः ॥
अमावास्यां तु स्वर्गीय भक्त्या संतर्पयेत् पितृन् ॥

अत्र च यत्तिथिफलनानात्वं तद्धिकारिभेदेन बोद्ध-च्यम् । यत्र च स्तैन्ययुवमारित्वादिरपत्यदोषः श्रूयते, तत्राप्यनपत्यतया तद्द्वेषसहितापत्यमात्रार्थिनोऽधिकारः॥

मनुः [३, २७७]

युक्षु कुर्वन् दिनर्क्षेषु सर्वान्कामान्समइनुते। अयुक्षु तु पितॄनर्चन्¹ प्रजां प्राप्नोति पुष्कलाम्²॥

यमः

युश्च कुर्वन् दिनर्क्षेषु सर्वान्कामानवाप्नुयात्। गजच्छायां पितॄनर्चन् प्रजां प्राप्तोति पुष्कलाम्॥

(1) 'कुर्वन्' इति मूलमातृकायाम् । 'अर्चन्नि'ति मेधातिथिप्रभृतयः ।

(2) युग्मासु तिथिषु (द्वितीयाचतुश्यादिषु) श्राद्धं कुर्वन्, सर्वानाभलिवतान् कामानवाप्नोति । अयुग्मादिषु तिथिषु (प्रतिपत्तृतीयाद्यासु) अयुग्मेषु
नक्षत्रेषु (अश्विनीकृत्तिकादिषु)श्राद्धेषु पितृन् पूजयन्, सुतधनादिपरिपुष्टां संतितं
प्राप्नोति ॥ (गोविन्द्राजः)

याज्ञवल्क्यः [९, २६५-२६८]

स्वर्ग ह्यपत्यमोजश्च शौर्य क्षेत्रं वलं तथा।
पुत्रं श्रेष्ठयं ससौभाग्यं समृद्धिं मुख्यतां शुभान्।
प्रवृत्तचक्रतां चैव वाणिज्यप्रभृतींस्तथा।
अरोगित्वं यशो वीतशोकतां परमां गतिम्॥
धनं विद्यां भिषक्सिद्धिं कुप्यं गा अप्यजाविकम्।
अश्वानायुश्च विधिवद्यः श्राद्धं संप्रदास्यति²।
कृत्तिकादिभरण्यन्तं स कामानाप्नुयादिमान्।
आस्तिकः श्रद्दधानश्च व्यपेतमदमत्सरः॥

'प्रवृत्तचकता' सर्वदाप्रतिहताज्ञाशालिता<sup>3</sup>।

विष्णुः [७८, १-३७]

सततमादिलादिने आदं कुर्वन्नारोग्यमान्नोति ।
सौभाग्यं चान्द्रे । समरविजयं कौजे । सर्वान् कामान्
बौधे । विद्यामभीष्टां जैवे । धनं शौके । जीवितं शनैश्चरे ।
स्वर्गे कृत्तिकासु । अपत्यं रोहिणीषु । ब्रह्मवर्चसं सौम्ये ।
कर्मणां सिद्धं रौद्रे । सुवं पुनर्वसौ । पुष्टं पुष्ये । श्चियं
सापें । सर्वान् कामान् पैत्र्ये । सौभाग्यं भाग्ये । धनमार्यम्णे
ज्ञातिश्चष्ट्रचं हस्ते । सुरूपवतः सुतांस्त्वाष्ट्रे । वाणिज्यसिद्धं स्वातौ । कनकं विशाखासु । मित्राणि मैत्रे ।
राज्यं शाके । कृषिं मूले । समुद्रयानसिद्धिमाण्ये । सर्वान्
कामान् वैश्वदेवे । श्रेष्ठत्यमभिजिति । सर्वान् श्रवणे । लवणं
वासवे । आरोग्यं वार्णे । कुप्यद्रव्यमाजे । गृहमाहिर्वुष्टन्ये । गाः पौष्णे । तुरगानाश्विने । जीवितं याम्ये ।

- (1) 'वेदो' इति मिताक्षरापाठ: । 'विद्यां' इति विश्वरूप: ।
- (2) 'संप्रयच्छति' इति मिता. पाठ: । 'परिवेषयेत् ' इति विश्वरूप: ।
- (3) 'स्वर्गे' निरातिशयसुखम् । 'श्रेष्ठघं' ज्ञातिषु । 'सौभाग्यं' जनिषयता । 'समृद्धिः' घनादेः । 'भिषक्सिद्धिः' औषधफलवााप्तिः ॥ (मिताक्षरा)

4 'सौम्यं ' मृगशिर: । 'रौद्रं ' आर्द्रो । 'सार्पे ' आश्लेषा ।

### ब्रह्मपुराणे

अश्विन्यां प्राप्तुयादश्वान् भरण्यामायुरुत्तमम्। कृत्तिकायां विज्वरत्वं श्राद्यकृत् समवाप्नुयात् ॥ प्राजापत्ये प्रजां पुष्टिं सौमे चौजः सुद्योभनम्। आर्द्रायां क्रासिद्धिं तु पुत्रान् चेष्टान् पुनर्वसौ ॥ तिष्ये सुतान् वीरधर्मान् सार्पे च लभते धनम्। ज्ञातिश्रेष्ठयं मघास्वेव भाग्ये सौभाग्यमुत्तमम्॥ दानकाक्तिमथार्यम्णे हस्ते श्रेष्ठयं महर्द्धिमत्। त्वाष्ट्रे दुहितरं पुण्यं स्वातौ वाणिज्यमुत्तमम् ॥ विशाखायां शुभान पुत्रान् मैत्रे चात्याहतां गतिम्। आधिपत्यं तु ज्येष्टायां मूले चारोग्यमुत्तमम्॥ आषाढासु यशोलाभमुत्तरासु विशोकताम्। अवणेन गति पुण्यां धनिष्ठासु धनं बहु॥ वारुणेन कृषेर्देदि विशाखे चाविकं बहु। बह्वीर्गाश्चोत्तरायां च पौष्णे कुप्यं महानिधिम् ॥ इति संचिन्त्य योगेन विधिना साधयेच यत्। स तस्मिन् दिवसे आद्धे अक्त्या संतर्पयेत् पितृन् ॥

# ॥ ५ ॥ ॥ अथ श्राददेशाः ॥

तत्र विष्णुः [८५, १-६७]

अथ पुष्करेष्वक्षयं श्राद्धम् । जपहोमतपांसि च ।
पुष्करे स्नातमात्रः सर्वपापेभ्यः पूतो भवति । एवमेव
ग्याद्यार्षे । वटे । अमरकण्टके । वराहपर्वते । यत्र कचन
नर्मदातीरे । यमुनातीरे । गङ्गायां विद्योषतः । कुद्यावर्ते ।
[बिन्दुके] बिल्वके । नीलपर्वते । कनखळे । कुट्यावर्ते ।
भृगुतुङ्गे । केदारे । महालये । नडन्तिकायाम् । सुगन्धायाम् ।
द्याकंभर्याम् । फल्गुतीर्ते । महागङ्गायाम् । तण्डुलिकाश्रमे [त्रिहलिकाश्रमे] । कुमारधारायाम् । प्रभासे । यत्र
कचन सरस्वत्यां विद्योषतः ।

1. 'वटे ' अक्षयवटे । 'वराहपर्वते े वराहाकारे पर्वतविशेषे । 'कुशावर्तः' त्र्यम्बकांगरिरिथतो गोदावरीप्रभवः विन्दुके ' दक्षिणदेशस्थतीर्थविश्रषे । 'बिल्वक ' इति पाठस्तैत्रव । 'कुब्जाम्रं ' उत्कळदेशस्थं क्षेत्रं, गङ्गाद्वारस्थं वा । भूगृतुङ्गो'अमरकण्टकसमीपम्थो विन्ध्यापाद: । पेकदार: ' उत्तरपर्वतस्थ: । 'महालयः' पर्वतिविशेषः । 'नडन्तिका' नद्यभियुक्तेभ्यो ज्ञेया । 'सुगन्धा' नदी सौगन्धिकनगसमीपस्था । 'फल्गुतीर्थं' गयास्थम् । 'त्रिहलिकाग्रामः'. 'तण्डुलिका' इति पाठः, शालग्रामः । काश्मीरदेशे कौञ्चपर्वते कुमारशक्ति-प्रहारेण जलधारा निर्गतास्ति सा 'कुमारधारा '। दक्षिणदेशे इषुपातक्षेत्रे वा। 'अगस्त्याश्रमः' पुष्करममीपे सरस्वतीतीरे । 'कण्वाश्रमो' मालिनातीरे । श्रीपर्वतो 'दक्षिणदेशस्थ: श्रीशैलो मिलिकार्जनस्थानम् । 'कालोदकं' यामनस्तीर्थ-विशेषः । 'उत्तरमानसं' केदारोत्तरपर्वतस्थम् । 'वडवा' तीर्थविशेषो दक्षिणस्थः । 'मतङ्गवापी' गयादक्षिणभागस्था । 'विष्णुपदं' गयामध्यस्थितम् । 'ओसजं' र्यूपरिकं दक्षिणदेशस्यं तीर्थम् । 'स्वभावा' रघुनाथश्रीकृष्णादीनां जन्मस्थानानि । 'निकुञ्जा' बृन्दावनवर्तीनि भगवत्कीडास्थानानि लताग्रहाणि । 'मनोज्ञाः' तुल्धीचत्वरादय: ॥ (वैजयन्ती)

गुङ्गातीरे प्रयागे च सुरस्वत्यां विद्योषतः। सततं नैमिषारण्ये वाराणस्यां विद्योषतः॥

अगस्त्याश्रमे । कृण्वाश्रमे । कृष्विक्याम् । स्त्यूतिरे । शोणस्य ज्योतिषायाश्र संगमे । श्रीपर्वते । कालोदके ।
उत्तरमानसे । [बड्वायाम् ।] मतुङ्कवाप्याम् । सप्तार्षे ।
विष्णुपदे । स्वर्गमार्गपदे । गोदावर्याम् । गोमत्याम् ।]
बेत्रबत्याम् । [विपाशायाम् । वितस्तायाम् ।] शतद्वतीरे ।
चन्द्रभागायाम् । ईरावत्याम् । सिन्धोस्तीरे । दक्षिणे
पश्चनदे । औसजे । एवमादिष्वन्येषु तीर्थेषु । सरिद्वरासु ।
सर्वेष्वपि संगमेषु । प्रभवेषु । पुलिनेषु । प्रस्रवणेषु ।
पर्वतेषु । निकुञ्जेषु । वनेषु । उपवनेषु । गोमयेनोपलिप्तगृहेषु । मनोजेषु । अत्र च पितृगीता गाथा भवन्ति ।

कुलेऽस्माकं स जन्तुः स्याचो नो दचाज्ञलाञ्जलीन् । नदीषु बहुतोयासु शीतलासु विशेषतः॥ अपि जायेत सोऽस्माकं कुले कश्चित्ररोत्तमः। ग्याशीर्षे वटे श्राद्धं यो नः कुर्यात् समाहितः॥ एष्टव्या बहवः पुत्रा यचेकोऽपि ग्यां वजेत्। यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा वृषमुतस्रजेत्॥

'प्रभवेषु' नदीनामुत्पत्तिदेशेषु। 'सरिद्वरासु, संगमेषु' इति प्रस्तुत्य 'प्रभवेषु' इत्यभिधानात् । 'पुलिनं' नदी-तोयोत्थितः प्रदेशः । 'प्रस्रवणं' निर्झरः । 'निकुओं' लतादिवेष्टितप्रदेशः । 'उपवनं' गृहवादिका । 'मनोइं रमणीयम् ।

शङ्घः

यददाति ग्यास्थश्च प्रभासे पुष्करेषु च। प्रयागे नैमिषारण्ये सर्वमानन्त्यमुच्यते॥

[4

गङ्गायमुनयोस्तीरे पयोष्ण्यमरकण्टके। नर्मदाबाहुदातीरे सर्वमानन्त्यमुच्यते॥ कुरूणां च कुरुक्षेत्रे भृगुतुङ्गे हिमालये। स्प्तर्षे वृष्णिकूपे च दत्तमक्षयमुच्यते॥

<sup>2</sup>देवलः

श्राद्धस्य पूजितो देशो गया गङ्गा सरस्वती।
कुरुक्षेत्रं प्रयागश्च च नैमिषं पुष्कराणि च॥
नदीतटेषु तीर्थेषु शैलेषु पुलिनेषु च॥
विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेनेह पितामहाः।

'विविक्तं' विजनम्॥

बृहस्पतिः [श्राद्ध, ६६-६७, ५१]

काङ्क्षन्ति पितरः पुत्रान्नरकापातभीरवः।
गयां यास्यति यः कश्चित् सोऽस्मान् सन्तारियष्यतिः
करिष्यति वृषोत्सर्गमिष्टापूर्ते तथैव च।
पालियष्यति वार्षक्ये श्राद्धं दास्यति चान्वहम्॥
गयायां धर्मपृष्ठं च सरसि ब्रह्मणस्तथा।
गयात्रीषिऽक्षयवटे पितॄणां दत्तमक्षयम्॥
ब्रह्मारण्यं धर्मपृष्ठं धेतुकारण्यमेव च।
हष्ट्वैतानि पितॄंश्चार्च्यं वंशान् विंशतिमुद्धरेत्॥

(1) शङ्करमृताविषगङ्गायमुनयोस्तीरे पयोष्ण्यमरकण्टके ।
नर्मदावाहुदातीरे भृगुलिङ्गे हिमालये ॥
गङ्गाद्वारे प्रयागे च नैमिषे पुष्करे तथा ।
सन्निहत्यां गयायां च दत्तमक्षयतां ब्रजेत् ॥
इति हेमाद्रिः, १६१-१६२

(2) हेमाद्रि:, १६१

वायुपुराणे [७७, ९६-९९, १०१-१०६, १०८-१०९]

ग्रायायां धर्मपृष्ठे च सर्सि ब्रह्मणस्तथा। ग्यार्थे बुटे चैव आदं दत्तं महाफलम्॥ भरतस्याश्रमे पुण्ये नित्यं पुण्यतमैर्वृते । मतुङ्गस्य पदं तत्र दृइयते सर्वमानुषैः ॥ ख्यापितं धर्मसर्वस्वं लोकस्यास्य निद्दीनम् । एवं प्रवने पुण्यं पुण्यकृद्धिर्निषेवितम् ॥ यस्मिन् पाण्डुविद्यालेति तीर्थं सद्यो निदर्शनम् । तृतीयायां तथा पादे <sup>3</sup>निश्चीवायाश्च मण्डले ॥ महाहदे च कौक्रिक्यां दत्तं श्राद्धं महाफलम्। मुण्डपृष्ठे पदं न्यस्तं महादेवेन धीमता ॥ बहून् वर्षगणांस्तप्तवा तपस्तीर्थेषु दुश्चरम्। अल्पेनाप्यत्र कालेन नरी धर्मपरायणः। पाप्मानमुत्सृजत्याञ्च जीर्णा त्वचिमवोरगः॥ नाम्ना कनक्नन्द्रेति तीर्थे 'जगति विश्वतम्। उदीच्यां मुण्डपृष्ठस्य ब्रह्मर्षिमणसेवितम् ॥ तत्र स्नात्वा दिवं उयाति स्वरारीरेण मानवः। दत्तं चापि सदा श्राद्धमक्षयं समुदाहृतम्।। स्नात्वा ऋणत्रयं तत्र निक्षिणोति नरोत्तमः। गमानसे सरसि स्नात्वा आदं निर्वतयेत्ततः॥ उत्तरं मानसं गत्वा सिर्द्धि प्राप्तोत्यनुत्तमाम्।

5

<sup>(1) &#</sup>x27;गङ्गायां' इति मु. पाठः (आनन्दाश्रमकोशे, २८८)

<sup>(2) &#</sup>x27;मांसचक्षुषा' इति मु. पाठः, पृ. २७९

<sup>(3) &#</sup>x27;नि:स्वरे पावमण्डले ?' इति मु. पाठः

<sup>(4) &#</sup>x27;त्रैलोक्याविश्रुतम्' इति मु. पाठः (पृ. २८९)

<sup>(5) &#</sup>x27;यान्ति कामचारा विहङ्गमाः' इति मु. पाठः

<sup>(6) &#</sup>x27;निकीणाति' इति मूलमातृकायाम् .

<sup>(7)</sup> मुद्रितवायुपुराणे न दृष्टोऽयमर्थः ।

तस्मिन्निर्वतियेच्छ्राद्धं यथाशक्ति यथावलम् ॥ कामान्स लभते दिच्यान्मोक्षोपायांश्च कृतस्नशः॥

# मत्स्यपुराणे [२२, १०-१२]

नन्दाथ लिलता तद्वतीर्थं मायापुरीषु च। तथा वित्रपदं नाम ततः केदारमुत्तमम्॥ गङ्गासागरमित्याहुः सर्वतीर्थमयं शुभम्। तीर्थं ब्रह्मसरस्तद्वच्छतद्वसलिलोङ्गमः?॥

### तथा [२२, १६-१८]

कृतशौचं महापुण्यं सर्वपापनिष्दनम् । यत्रास्ते नारसिंहस्तु स्वयमेव जनार्दनः ॥ तिथिमिश्चमती नाम पितॄणां दुर्लभं सदा । संगमे यत्र तिष्ठन्ति गङ्गायाः पितरस्सदा ॥

# तथा [२२, २०]

यमुना देविका काळी चन्द्रभागा हषद्वती। नदी धेनुमती पुण्या परा वेन्नवती तथा॥

### तथा [२२, २२-२६]

नीलकुण्डमिति ख्यातं पितृतीर्थे द्विजोत्तमाः।
तथा भद्रसरः पुण्यं सरो मानसमेव च॥
मन्दाकिनी तथाऽच्छोदा विप्राद्या च सरस्वती।
तीर्थे मित्रपदं तद्वद्वैचनाथं महाफलम्॥

- (1) 'मित्रपदं' इति मुद्रितमात्स्ये, पृ. ३७
- (2) 'सालेले हृदे' इति मु. मात्स्ये.
- (3) 'वेणुमती' इति मु. मा.
- (4) ' रुद्रसरः' इति पाठान्तरम्
- (5) 'पूर्विमित्रपदं' इति . पृ. ३८

#### श्राद्धकाण्डे श्राद्धदेशाः

¹प्रियानन्दी महाकालस्तथा कालञ्जरं ग्रुभम्। वंशोद्धेदं हरोद्धेदं गङ्गोद्धेदं महालयम्²॥ भद्रेश्वरं विष्णुपदं नर्भदाद्वार्भेव च॥ गयापिण्डप्रदानेन समान्याहुर्भहर्षयः॥

### [तथा]-[२२, २७-२९]

ओंकारं पितृतीर्थं च कावेरी कपिलोदकम् । संभेदश्चण्डवेगायास्तथेवाऽमुरकण्टकम् ॥ कुरुक्षेत्राच्छतगुणं तस्मिन् स्नानादिकं भवेत्। गुक्रतीर्थं च विख्यातं तीर्थं स्रोमेश्वरं परम् ॥ सर्वव्याधिहरं पुण्यं फलं कोटिशताधिकम् ।

### तथा [२२, ३०-७६]

कायावरोहणं नाम तथा चर्मण्वती नदी।
गोमती वर्णा तद्वतीर्थमौद्यानसं भवम् ॥
भैरवं भृगुतुङ्गं च गौरीतीर्थमनुत्तमम्।
तीर्थं वैनायकं नाम वित्सेश्वरमतः परम्॥
परं तथा पापहरं पुण्या च तपती नदी।
मृलतापी पयोष्णी च पयोष्णीसंगमस्तथा॥
महाबोधिः पाटला च नागतीर्थमवन्तिका।
तथा वेणानदी पुण्या महाद्यालस्तथैव च॥
महारुद्रं महालिङ्गं दशाणी च नदी शुभा।
शातरुद्रा शताहा च तथा विष्णुपदं परम्॥

<sup>(1) &#</sup>x27;शिप्रानदी' इति मु. मा.

<sup>(2) &#</sup>x27;महाफलम्' मु. मा.

<sup>(3) &#</sup>x27;तीथमौशनसं परं' इति मु. मा., पृ. ३८

<sup>(4) &#</sup>x27; भद्रेश्वरमतः परम्' इति मु. मा.

Partial Sulfer A

अङ्गारवाहिका तद्वनदौ द्वौ शोणघर्षरौ। कालिका च नदी पुण्या वितस्ता च नदी शुभा॥ एतानि पितृतीर्थानि शस्यन्ते स्नानदानयोः। श्राद्धमेतेषु यहत्तं तदनन्तफलं स्मृतम् ॥ द्रोणी वाटनदी 'धारासरः क्षीरनदी तथा। द्वारका कृष्णतीर्थं च तथार्बुदसरस्वती ॥ नदी मणिमती नाम तथा च गिरिकन्यका। धूतपापं तथा तीर्थं समुद्रो दक्षिणस्तथा ॥ <sup>2</sup>गोकर्णो गजकर्णश्च तथा च पुरुषोत्तमः। एतेषु पित्तीर्थेषु आद्मानन्त्यमुच्यते ॥ तीर्थे मेघकरे नाम स्वयमेव जनाईनः। यत्र ज्ञार्ङ्गधरो विष्णुर्मेखलायां व्यवस्थितः॥ तथा मन्दोदरीतीर्थे यत्र चम्पा नदी शुभा। तथा सामलनाथश्च महाशालवती तथा।। पयोष्णीदक्षिणे तीरे देवदेवेश्वरं तथा। कोटीश्वरं तथा देव रेणकायाः समीपतः ॥4 तत्र कोटं च साकोटं तथा जल्पेश्वरं महत्।5 अर्जुनं त्रिपुरेशं च सिद्धेश्वरमतः परम् ॥ <sup>7</sup>शैलेशं श्रीकरं तीर्थं नार्रासंहमतः परम्। महेन्द्रं च महापुण्यं तथा श्रीरङ्गसंज्ञितम्॥

- (1) धारासरित्क्षीरनदी-मु. मा.
- (2) This should come earlier, as in the printed Mātsya.
- (3) 'महाशालनदी' मु. मा., ३८
- (4) Missing in the printed Mātsya.
- (5) ' चक्रवाकं (चित्रकूटं) चर्मकोटं तथा जन्मेश्वरं महत्' इति मु. मा, ३८
- (6) 'त्रिपुरश्चैव' इति मु. मा.
- (7) 'श्रीशैंलं शांकरं तीर्थं ' इति मु. मा., ३८

एतेष्वपि सदा श्राद्धमनन्तफलमर्नुते। द्रीनादिप चैतानि सर्वपापहराणि वै॥ तुङ्गभद्रा नदी पुण्या तथा भीमरथी सरित्। भीमेश्वरं कृष्णवेणा कावेरी वञ्जुला नदी<sup>2</sup>॥ नदी गोदावरी नाम त्रिसन्ध्या तीर्थमुत्तमम्। इयम्बक) नाम तीर्थे तु सर्वतीर्थनमस्कृतम्॥ यत्राऽइस्ते भगवान् भीमः स्वयमेव जनार्दनः ॥ श्राद्धमेतेषु सर्वेषु दत्तं कोटिगुणं भवेत्। स्मरणादपि पापानि 'त्रजन्ति शतधा द्विजाः ॥ 5श्रीपर्णी च नदी पुण्या व्यासतीर्थमनुत्तमम्। तथा मत्स्यनदी नाम शिवधारा तथैव च। <sup>6</sup>भवतीर्थे च विख्यातं पम्पातीर्थे तथैव च ॥ पुण्यं रामेश्वरं तद्वदेलापुरमलं तथा। <sup>7</sup>अङ्गारभृतं विख्यातमानतेकमलम्बुसम्। आम्रातकेश्वरं चैव तद्वरेकाम्रकं परम्। गोवर्धनं हरिश्चन्द्रं ध्रुरश्चन्द्रं पृथूदकम् ॥ सहस्राक्षं हिरण्याक्षं तथा च कदली नदी। रामाधिवासस्तत्रापि तथा सौमित्रिसंज्ञकम् ॥ इन्द्रनीलं महानादं तथा च प्रियमेलकम्। एतान्यपि सदा श्राद्धे प्रशस्तान्यधिकान्यपि ॥

रलापुर

- (1) 'फलदं श्रुत'मिति मु. मा.
- (2) 'कुड्मला नदी 'इति मु. मा.
- (3) 'भगवानीशः स्वयमेव त्रिलोचनः' इति मु. मा.
- (4) नश्यन्तीति मु. मा, ३८
- (5) 'श्रीपणीं ताम्रपणीं च जयतीर्थमनुत्तमम् ' इति मु. मा. पाटः.
- (6) 'भद्रतीर्थं च' मु. मा.
- (7) 'अङ्गभृतं च विख्यातम।मर्दकमल[मानन्दकमल]म्भुषम्'इति मु. मा.
- (8) 'कृपचन्द्रं', 'पृथुचन्द्रं', 'पुरश्चन्द्रं' इति पाठभेदाः मुद्रितमात्स्ये द्रष्टाः
- (9) 'सौमित्रिसङ्गमः', इति मु. मा.

एतेषु सर्वदेवानां सान्निध्यं पद्यते यतः। दानमेतेषु सर्वेषु भवेत्कोटिशताधिकम्॥ बाहुदा च नदी पुण्या तथा सिद्धवनं शुभम्। तीर्थे पाद्युपतं नाम वटी पर्पटिका<sup>2</sup> तथा ॥ श्राद्धमेतेषु दत्तं च कोटिकोटिशतोत्तरम्॥ तथैव पितृतीर्थ च यत्र शोदावरी नदी ) युता लिङ्गसहस्रेण <sup>3</sup>सन्येतरजलावहा ॥ जामद्रग्न्यस्य तत्तीर्थं <sup>4</sup>रामायतनमुत्तमम् । प्रतीकस्य भयाद्भिन्ना यत्र गोदावरी नदी ॥ तीर्थं तद्भव्यकव्यानामप्सरोऽयुतसंयुतम्। श्राद्वाग्निकार्यं दानं च तत्र कोटिशताधिकम् ॥ तथा सहस्रिलङ्गं च राघवेश्वरमुत्तमम्। सेन्द्रफेना नदी पुण्या यत्रेन्द्रः खेदितः उपुरा ॥ निहत्य नमुचि राकस्तपसा स्वर्गमाप्तवान्। तत्र दत्तं नरैः श्राद्धमनन्तफलदं भवेत्।। तीर्थे तु पुष्करं नाम सालग्रामं तथैव च। <sup>6</sup>शोणपातश्च विख्यातो यत्र वैश्वानरालयम् ॥ तीर्थ सारस्वतं नाम स्वामितीर्थं तथैव च। <sup>7</sup>म<u>ल्लन्दरा नदी पुण्या कौशिकी चन्द्रिका तथा।</u> वैदर्भा चाऽथ वेगा<sup>8</sup> च पयोष्णी प्राङ्मुखा परा॥

- (1) ' दृश्यते' इति मु. मा.
- (2) 'पार्वतिका', 'पर्वतिका', 'वर्वटिका' इति पाठभेदाः मु. मात्स्ये द्रष्टाः
- (3) 'सर्वान्तरजलावहा' इति मु. मा., ३९
- (4) 'क्रमादायातमुत्तमम् ' इति मु. मा.
- (5) 'पतित: पुरा' मु. मा.
- (6) 'सोमपानं च' इति मु. मा.
- (7) 'मलन्दरा' 'मिलिन्दना' इति पाठौ मु. मा. द्रष्टौ (मृ. ३९)
- (8) 'वैरा च' इति मु. मा.

#### श्राद्धकाण्डे श्राद्धदेशाः

कावेरी चीत्तरा पुण्या तथा जालन्धरो गिरिः। एतेषु आद्वतीर्थेषु आद्यमानन्त्यमर्नुते ॥ लोहदण्डं तथा तीर्थं चित्रकूटस्तथैव च। विन्ध्ययोगश्च गङ्गायास्तथा वन्दातटं ग्रभम्॥ क्रव्जाम्रं च तथा तीर्थमूर्वशीपुलिनं तथा। संसारमोचनं तीर्थं तत्रैव ऋणमोचनम् ॥ एतेषु पितृतीर्थेषु आद्यमानन्त्यमइनुते। अदहासं महातीर्थं गौतमेश्वरमेव च॥ तथा वसिष्ठतीर्थे च हारीतं तु ततः परम्। ब्रह्मावर्ते क्रशावर्ते हयतीर्थे तथैव च ॥ पिण्डारकं च विख्यातं शङ्कोद्धारं तथैव च। घण्टेश्वरं च विल्वं च नीलपर्वतमेव च ॥1 तथा च बद्रीतीर्थे रामतीर्थे तथैव च। जयन्तं विजयं चैद ग्रुक्तीर्थं तथैव च॥ श्रीपतेश्च तथा तीर्थं तीर्थं रैवतकं तथा।2 वैक्रण्ठतीर्थे च परं भीमेश्वरमथापि वा। अश्वतीर्थे च विख्यातमनन्तं श्राद्धदानयोः ॥ तीर्थे वेदशिरो नाम तथैवौघवती नदी। तीर्थं वस्प्रपदं नाम छागलिङ्गं तथैव च॥ एतेषु आद्धदातारः प्रयान्ति परमं पदम्। तीर्थं मातृगृहं नाम क्रवीरपुरं तथा॥ <sup>3</sup>सप्तगोदावरीतीर्थं सर्वतीर्थेष्वनुत्तमम्। तत्र श्राद्धं प्रदातव्यमनन्तफलमीप्सुभिः॥

अंभेपीर्य

(1) 'नदीतटं' इति मु. मा.

तथा च धरणीतीर्थं रामतीर्थं तथैव च ॥ तथा च बदरीतीर्थं गणतीर्थं तथैव च ।

(3) तथैव शारदातीर्थं भद्रकालेश्वरं तथा।

<sup>(2)</sup> The following additional verses are found in the printed Mātsya (p. 39)—

तथा [२२, ८१]

एषु तीर्थेषु यच्छाद्धं तत्कोटिगुणिकष्यते ॥ तस्मात्तत्र प्रयत्नेन तीर्थे श्राद्धं समाचरेत्॥

तथा

<sup>1</sup>कुर्याच्छ्राद्धमथैतेषु नित्यमेव यथाविधि । प्राग्दक्षिणदिशे गत्वा सर्वकामचिकीर्षया ॥²

अत्र श्राद्धदेशत्वेन कथितनानादेशीयतीर्थस्वरूपविशे-षास्तत्तदेशनिवासिभ्योऽधिगन्तव्याः॥

वायुपुराणे [७८, २१-२३]

त्रिराङ्गोर्वर्जयेदेशं सर्व द्वादशयोजनम् । उत्तरेण महानद्या दक्षिणेन तु कीकटात् ॥ देशस्त्रैराङ्कवो नाम श्राद्धकर्मणि वर्जितः । कारस्कराः कलिङ्गाश्च सिन्धोकत्तरमेव च ॥ ज्याष्ट्रश्रमधर्माश्च देशा वर्ज्याः प्रयन्नतः ।

शङ्घः

### म्लेच्छदेशे तथा रात्रौ सन्ध्यायां च विशेषतः। न श्राद्धमाचरेत् प्राज्ञो म्लेच्छदेशं न च ब्रजेत्॥

- (1) मु. मात्स्ये नोपलब्धः।
- (2) Entire passage reproduced by প্রান্তসকাহা, १४३-१४८.
- (3) अत्र च श्राद्धे प्रशस्तत्वेन कीर्तितानां नानादेशीयतीर्थानां स्वरूपाणि तत्तदेशवासिभ्योऽधिगन्तव्यानि । अत्र च तीर्थादिदेशेष्वानन्त्यादि-श्रवणाद्गुणफलसंबन्धपरा एव तद्विधयो न तु तीर्थोदीनामङ्गत्वपरा: । अतश्च तदभावेऽपि न श्राद्धवैगुण्यमिति ध्येयम् ॥ (श्राद्धप्रकाशः, १४७)
  - (4) श्राद्धप्रकाशः १४७
  - (5) 'प्रणष्टाश्रमवर्णाश्च' इति मित्रमिश्राद्यतपाठः।

# ॥ ६ ॥ ॥ अथ हवींषि ॥

अत्र हिवर्विशेषात्मीतिविशेषः। तत्र मनुः [३, २६६-२७२]

यद्धविश्चिरकालाय 'यचानन्त्याय कल्पते।
पितृभ्यो विधिवद्दतं तत्प्रवक्ष्याम्यदोषतः॥
तिलैर्बीहियवैर्माषेरद्भिर्मूलफलेन वा।
दत्तेन मासं प्रीयन्ते² विधिवत्पितरो नृणाम्॥
द्वौ मासौ मत्स्यमांसेन त्रीन् मासान् हारिणेन तु।
औरश्चेणाथ चतुरः शाकुनेनेह पश्च वै॥
षण्मासांद्रज्ञागमांसेन पार्षतेनाथ सप्त तु³।
अष्ठावेणस्य मांसेन रौरवेण नवैव तु॥
दशमासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषामिषैः।
शाशकूर्मयोस्तु मांसेन मासानेकादशैव तु॥
संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन वा।
वार्षीणसस्य मांसेन तृप्तिर्द्वादशवार्षिकी॥
कालशाकं महाशलकाः खड्गलोहामिषं मधु।
आनन्त्यायैव कल्पन्ते मुन्यन्नानि च सर्वशः॥

"औरश्रं' मेषमांसम् । 'शाकुनं' पक्षिमांसम्। 'पृषतः' चित्रमृगः। 'एणः' कृष्णसारः। '६६ः' शम्बरः।

- (1) 'हिवर्यिसरात्राय' इति मेधातिथिपाठः । 'चिररात्र शब्दो दीर्घकालवचनः इति च व्याचख्यो ।
  - (2) 'तृप्यन्ति' इति मेधातिथिपाठः ।
  - (3) 'पार्षतेने च सप्त वै' इति मेधातिथिः।
  - (4) 'अष्टावैणेयमांसेन' इति मेधातिथिः।

'गव्यम्' इति पयोविशेषणम् ! 'पयसा गव्येन संवत्सरम्' इति उशनोवचनात्। वार्थीणसस्य स्वरूपं निगमे दर्शितम्-

²त्रिपिबं त्विन्द्रियक्षीणं श्वेतं वृद्धमजापतिम् । वार्धीणसं तु तं प्राहुर्याज्ञिकाः पितृकर्मणि ॥ कृष्णग्रीवो रक्तिशाः श्वेतपक्षो विहङ्गमः । सर्वे वार्धीणसं प्रोक्तिमत्येषा नैगमी श्रुतिः ॥ 'महाशल्काः' मत्स्यविशेषाः, 'महाशिल्कनो मत्स्याः'

इति यमवचनात्। 'मुन्यन्नानि' नीवारादीनि॥

यमः3

श्राल्यकश्चतुरो मासान् रुरः प्रीणाति पश्च वै। श्राद्याः प्रीणाति षण्मासान् कूर्मः प्रीणाति सप्त तु॥ अष्टौ मासान् वराहस्तु मेषः प्रीणाति वै नव। माहिषं दश मासांस्तु गावयं रुद्रसम्मितान्॥

तथा

आनन्त्याय भवेदत्तं खड्गमांसं पितृक्षये। पितृक्षयो गया ज्ञेया तत्र दत्तं महाफलम्॥

तथा

यत्किंचिन्मधुना युक्तं तदानन्त्याय कल्पते । उपाकृतं तु विधिना मन्त्रेणान्नं तथाकृतम् ॥

"गावयं' गवयमांसम्। 'रुद्रसम्मितान्' एकादश-संख्यान्। 'उपाकृतं' मन्त्रवद्दर्भसंस्कृतम्। 'अत्रं तथाकृतं' उपाकृतमेव॥

- (1) पयोविकारः पायसम्, दध्यादि । पयःसंस्कृत आदेनः प्रसिद्धः । (मेधातिथिः)
- (2) पिवती यस्य त्रीणि जडं स्पृशान्ति कर्णो जिह्ना च, स त्रिभिः पिवतीति 'त्रिपिवः'। (मेधातिथिः)
  - (3) श्राद्धप्रकाशः, ५८.
  - (4) 'गवयो' गोसदृशः पशुः, तस्य मांसं 'गावयम् ।'(श्राद्धप्रकाशः,५४)

देवलः1

तुष्यिन्त मत्स्यैद्वौ मासौ त्रीन् मासान् रुरुभिर्मृगैः॥ शाकुनैश्चतुरो मासान् पश्च तृष्यिन्त पार्षतैः॥ शशौः षाण्मासिकी तृप्तिः कौमैंः स्यात् साप्तमासिकी। अष्टौ मासान् वराहेण नव तृष्यन्त्यजे रुरौ²। दश माहिषमांसेन तृष्यन्त्येकादशाविकैः॥

### कात्यायनः

अथ तृप्तिः।ग्राम्याभिरोषधीभिर्मासं तृप्तिः [आरण्या-भिर्वा] तदलाभे मूलफलैरद्भिर्वा सहान्नेनोत्तरास्तर्पयन्ति । छागोस्रमेषा आलव्धाः शेषाणि कीत्वा लव्ध्वा वा स्वयं मृतानां वाहृत्य पचेत् । [मासद्वयं मात्स्यैः । त्रीत् मासात् हारिणमृगमांसेन ।] चतुरः शाकुनेन । पश्च रौरवेण । षट् छागेन । सप्त कौर्मेण । अष्टौ वराहेण । नव मेषमांसेन । दश माहिषेण । एकादश पार्षतेन । [संवत्सरं गव्येन पायसेन पयसा वा । वार्धीणसस्य मांसेन च द्वादश वर्षाण ।] अक्षया तृप्तिः खड्गः कालशाकं लोहितच्छागो मधु महाशल्का वर्षासु मघासु च श्राद्धं हस्तिच्छायायां च ॥

'उत्तराः' मूलफलादयः । 'उस्रः' अनङ्घान् । 'आलब्धाः' कृतालम्भाः ॥

- (1) हेमाद्रिः, ५९४.
- (2) 'अजेन च' इति हे. पाठः
- (3) हेमाद्रि:, ५९०-५९१
- (4) हेमाद्रिः, ५९०-५९१. Words in rectangular brackets, which are omitted in the text are supplied from Hemādri; प्रोक्षणादिसंस्कारपूर्वकं संज्ञापनं 'आलम्भः'। एतत् [छागोस्रमेषा] पशुत्रयव्यति-रिक्तानां तु पशूनां प्रोक्षणादिसंस्कारमन्तरेणापि, स्वयं परेण वा हतानां, क्रयायुपाय-संपादितं मांसं श्राद्धादानुपयोजनीयम् ॥ (५९२)

विष्णुः [७०, १-१४]

[तिलैर्झिहियवैर्माषैरिद्धर्मूलफलैः] शाकैः श्यामाकैः प्रियङ्गुनीवारैः मुद्गैगोंध्मेश्च मासं प्रीयन्ते । द्वि मासौ मत्स्यमांसेन । त्रीन् मासान् हारिणेन तु । चतुरश्चौरश्चेण । पश्च शाकुनेन । षट् छागेन ।] सप्त रौरवेण । अष्टौ पार्षतेन । नव गवयेन । दश माहिषेण । एकादश तूपरेणाजेन । संवत्सरं गव्येन पयसा तद्विकारैर्वा [अत्रापि पितृगीता गाथा भवन्ति ।]

> कालशाकं महाशलकं मांसं वार्श्वीणसस्य च। विषाणवज्यां ये खड्डा आसूर्यं तान् लभेमहि॥² 'तूपरः' शृङ्गोत्थानकालेऽपि शृङ्गरहितः।

### ²पैठीनसिः

घृतेन मासं प्रीणाति। कालशाकेन द्विमासम्। यवाग्वपूपकृसरेण त्रिमासम्। मत्स्यैश्चतुरो मासान्। आजेन
मांसेन पश्च। पायसेन षण्मासान्। शाकुनेन सप्त
मासान्। अष्टौ मासानैणेयेन। नव मासान् गव्येन।
एकादशमासान् माहिषेण। द्वादशमासांश्र्छागेन।
खड्गेन त्रयोदशमासान्। सर्वलोहेन च्छागेनानन्त्यमिति॥

' तृप्ता भवन्ति ' इत्यनुवृत्तौ—

### <sup>3</sup> उदाना

चतुरो मासान् कृष्णसारङ्गेण । अष्टौ मासान् वराहेण । नव रुरुणा । दश मेषेण ॥

- (1) 'आस्यें' यावचन्द्रसूर्यादिपदार्थानामवस्थानं, तावत्कालं तान् ववं अभेमहीति पितरः प्रार्थयन्ते । (हेमाद्रिः, ५९५)
  - (2) हेमाद्रिः, ५९५
  - (3) हेमाद्रिः, ५९२

#### आपस्तम्बः [२, १६,२२-२६;२,१७,१-३]

तत्र द्रव्याणि तिलमाषा ब्रीहियवा आपो मूल-फलानि च। स्नेहवति त्वेवाऽन्ने तीव्रतरा [पितॄणां] प्रीति-द्रांघीयांसं च कालम् । तथा धर्माहृतेन द्रव्येण तीर्थे प्रतिपन्नेन । संवत्सरं गव्येन प्रीतिः । भ्यांसमतो माहिषेण । एतेन ग्राम्यारण्यानां पद्यूनां मांसं मेध्यं व्याख्यातम्। खड्गोपस्तरणे खड्गमांसेनऽऽनन्तयं कालम् । तथा द्यावलेमेतस्यस्य मांसेन । वार्ष्राणसस्य च॥

'स्नेहवति' घृताचैः, तदलाभे तैलाचिष । 'तीव्रतरा' अतिशयवती । 'धर्माहृतेन' न्यायोपात्तेन । 'तीर्थे प्रतिपन्नेन' तीर्थयात्रा, तद्गतेन द्रव्येणेत्यर्थः । 'खड्गो-पस्तरणेन' [खड्गचर्मनिर्मितासनेन] इति ।

# राङ्कलिखितौ²

धर्मेण वित्तमादाय पितृभ्यो दद्यात्। राङ्काः

> आम्रान् पालेवतानिश्चन् मद्रीकाभन्यदाडिमान्। विदार्याश्च भरुण्डांश्च श्राद्धकाले प्रदापयेत्॥ लाजान् मधुयुतान् दद्यात् सकतृन् राक्रिया सह। दद्या चृद्धे प्रयत्नेन शृङ्गाटिबसकेवुकान्॥

'पालेवतं' जम्बीराकारं फलं 'वोठ' इति काइमीरेषु प्रसिद्धम् । 'मृद्वीका' द्राक्षा । 'भव्यं' कर्मरङ्गम् ।

- (1) मेध्यप्रहणं प्रतिषिद्धानां मा भूदिति । 'शतबालिः' बहुशस्यको सोहिताख्यः । (हरदत्तः)
  - (2) हेमाद्रि:, ५२४
- (3) तत्रैव, ५५०; अन्तिमश्लोकस्य पूर्वार्धः हेमाद्रौ न द्रष्टः। कस्पतद-•वास्यानं हेमाद्रिणा भृतम्।

'विदार्यान्' कन्दान् । 'भरुण्डाः' जलप्रभवाः कन्द-विदोषाः इति मञ्जरीकारः । 'केवुकं' आर्द्रकसद्दराः कन्द-विदोषः । केवुकस्य निषेधस्तु आरण्यदााकविषयः ॥ हारीतः

क्षत्रियैस्तु मृगयायां विधिना यदुपाहृतम्। श्राद्धकाले प्रशंसंन्ति सिंहव्याघ्रहतं च यत्॥ मनुः [३, २५८]

> मुन्यन्नानि पयः सोमो मांसं यचानुपस्कृतम्। <sup>2</sup>अक्षारलवणं चैव प्रकृत्या हविरुच्यते॥

'अनुपस्कृतं' अविकृतिमिति यावत् । 'अक्षार-लवणं' ऊषरमृत्तिकाकृतलवणम् । यदि तु क्षारं च तल्लवणं चेति द्वन्द्वानन्तरं नञ् संबध्यते तदोभय-वृत्तित्वात् समासार्थगौरवं स्यात् ॥

महाभारते [अनु, १३५,८]

वर्धमानतिलं श्राद्धमक्षय्यं मुनुर्ब्रवीत्।।

तथा

सर्वकामैः स यजते यस्तिलैर्यजते पितृन्॥ न चाकामेन दातव्यं तिलश्राद्धं कथंचन॥ 'वर्धमानतिलं' तिलबहुलम्।

वायुपुराणे3

इयामाकैरिश्चिमिश्चैव पितॄणां सर्वकामिकम्। कुर्यादाग्रयणं यस्तु स ज्ञीवं सिद्धिमाप्नुयात्॥

- (1) गोविन्दराजकृतस्मृतिमञ्जरी ?
- (2) 'अक्षारलवणं'—अत्र संदिह्यते—'' किं द्वन्द्वगर्भों नञ्समासः, उत नञ्समास एव ।'' इति मेधातिथिः । ''विडादेः क्षारादन्यलवणं सामुद्रं सैन्धवं वा, प्रकृत्या स्वभावेन स्थितम्' इति नारायणः (मनुटीकासंप्रहे, ३००)
  - (3) हेमाद्रिः, ५३८

इयामाका हस्तिनामानो विद्धि तान् यज्ञनिःसृतान्। प्रसातिका प्रियङ्गुश्च ग्राह्याः स्युः श्राद्धकर्मणि ॥ एतान्यपि समानि स्युः इयामाकानां सदा गुणैः। कृष्णमाषास्तिलाश्चेव श्रेष्टाः स्यूर्यवज्ञालयः॥ महायवा त्रीहियवास्तथैव च मधूलिका। कृष्णा श्वेता लोहिता च ग्राह्याः स्युः श्राद्धकर्मणि ॥ बिल्वामलकमृद्वीकाः पनसाम्रातदाडिमम्। भव्यपारावताक्षोटखर्जूराम्रफलानि च॥ कसेरुः कोविदारश्च तालकन्दं तथा विसम्। तमालं रातकन्दं च गन्धालु शीतकन्दकम्।। कालेयं कालशाकं च सुनिषण्णं सुवर्चला। मांसं शाकं दिध क्षीरं चञ्चुर्वेत्राङ्करस्तथा॥ कर्फलं कङ्गणी द्राक्षा लक्कचं मोचमेव च। कर्कन्ध्रभीरकं वारं तिण्डुकं मधुसाह्रयम्॥ वैकङ्कतं नालिकेरं शृङ्गाटकपरूषकम् । पिप्पली मरिचं चैव पटोलं बृहतीफलम्॥ सुगनिध मत्स्यमांसं च कलायाः सर्व एव च। एवमादीनि चान्यानि स्वाद्नि मधुराणि च॥ नागरं चात्र वै देयं दीर्घम्लकमेव च ॥

'प्रसातिका' प्रसाटीति मध्यदेशप्रसिद्धं धान्यम् । 'महायवाः' वण्डयवाः ॥ 'मधूलिका' यावनालविशेषः ॥ अस्या एव विशेषणं 'कृष्णा श्वेता लोहिता च' इति । 'अक्षोटं'गिरिसंभवपीलुफलम् । 'कोविदारः' श्वेतकाश्चनार-विशेषः । 'तालकन्दं' तालमूलीति प्रसिद्धम् । 'शतकन्दं' शतावरी । 'शीतकन्दकं' शालूकम् । 'कालेयं' करालाख्यं शाकमिति गोविन्दराजः' । 'सुनिषण्णं' चाङ्गेरीसदृशं शाकं

<sup>(1)</sup> The reference is important as it definitely places Govindarāja before Lakṣmīdhara.

जलप्रभवम् । 'सुवर्चला' सूर्यभक्ता । 'चञ्चुः ' चेञ्चु इति प्रसिद्धं शाकम् । 'कट्फलं' कट्फलवृक्षमेव । 'कङ्कणी' अम्लरसा द्राक्षा । 'मोचं' कदलीफलम् । 'कर्कन्धुः' बदरी-विशेषः ।

### आदित्यपुराणे

मधूकं रामठं चैव कर्पूरं मिरचं गुडम् । श्राद्धकर्मणि शस्तानि सैन्धवं त्रपुसं तथा ॥ 'रामठं' हिङ्गु ।

### मार्कण्डेयपुराणे [३२,१०]1

यवब्रीहिसगोधूमतिला मुद्राः ससर्षपाः। प्रियङ्गवः कोविदारा निष्पावाश्चातिशोभनाः॥ 'निष्पावा'वल्लाः शिम्बिसहशा दक्षिणापथे प्रसिद्धाः।

### वायुपुराणे [८०, ४२-४८]

²भक्षाण्येम्यः करम्भं च इष्टका घृतपूरकाः।
³कृसरं मधु सर्पिश्च पयः पायसमेव च॥
⁴िस्नग्धमुष्णं च यो दद्यादग्निष्टोमफलं लभेत्।
दिध गव्यं च संसष्टं भक्षान्नानाविधानिष॥
⁵दत्त्वा न शोचित श्राद्धे वर्षासु च मघासु च।
घृतेन भोजयेद्विपान् घृतं भूमौ समुतस्रजेत्॥
शर्कराः क्षीरसंयुक्ताः पृथुका नित्यमक्षयाः।

- (1) जीवानन्दमुद्रितकोशे
- (2) 'मक्ष्यान् धानाः करम्भांश्च' इति मुः वायुपु, २९८
- (3) 'कुसरान् मधुपकें च' इति मु. वा. पु.
- (4) 'खिग्धांश्चापूपांश्च' इति मु. वा. पु.
- (5) 'तदन्नं शोचित श्राद्धे' इति मु. वा. पु. २९९

स्युश्च संवत्सरं पीता <sup>1</sup>झषकेंभेषकेणकैः ॥ सकतृत् लाजांस्तथापूपान कुल्माषान् व्यञ्जनैः सह। सर्पिस्सिद्धानि सर्वाणि दश्चा संस्कृत्य भोजयेत्॥ श्राद्धेषु तानि यो दद्यात्पितरः प्रीणयन्ति तम्॥

'करम्भो' दिधिमिश्राः सक्तवः । 'घृतं भूमौ समुत्सः जेत्' तथा घृतेन पात्रं पूरणीयं यथा भूमौ घृतं क्षरतीत्यर्थः । 'पृथुकाः' चिपिटाः ॥

### मत्स्यपुराणे

यत्किंचन्मधुना मिश्रं गोक्षीरघृतपायसैः। दत्तमक्षयमित्याहुः पितरः पूर्वदेवताः॥

### हारीतः

तिलैः श्राद्वं पुष्टिकामः क्रुर्यात् । अपूपे ऋद्विकामः । घृतगुडितिलैस्तेजस्कामः । सौभाग्यकाम आरोग्यकामो वा परमान्नेन । कृसरमांसदिधयवागूभिः सर्वकामः ॥

अत्र श्राद्धद्रच्येषु यत्र फलिवद्रोषसंयोगस्तत्र गुणफलाथिनः प्रवृत्तिः। यत्र गुणसंयोगो नास्ति तेषां नित्यवदङ्गत्वातैर्विना श्राद्धाङ्गानिष्पत्तिरेव। सामान्यतो विहितस्याभ्यवहरणीयद्रच्यस्य यथालाभमुपकिष्पतस्य श्राद्धस्वरूपसंपादकत्वम् । तदलाभे त्वविहिताप्रतिषिद्धं विहितसद्द्रामुपादातच्यम्। यत्तु श्राद्धप्रकरणनिषिद्धं तत्प्रतिनिधित्वेनापि नोपादेयम्। यत्र तु फलिवद्रोषसंयोगस्तस्य श्राद्धस्वरूपसंपादकत्वे सति तत्तद्विद्रोषनिष्पादकत्वमपि। यत्तु
निषिद्धं गोमहिषमांसादि फलिवद्रोषार्थं च विहितं तत्फलाथिनैवोपादेयम्। नातदर्थिना श्राद्धस्वरूपमात्रसंपादकत्वेन।

<sup>(1) &#</sup>x27; प्रीताः कृसरैर्मसुरेण च' इति सु. वा. पु.

हि

यक्त्वत्रैव विहितं निषिद्धं च माहिषमांसादि कार्यकारिविहि-तद्रव्याभावे नदुपादेयम्। यत्तु तस्मिन्नेव द्रव्ये पितृतृप्ति-कालाल्पीयस्त्वं भ्यस्त्वं तत्तस्यैव द्रव्यावस्थाविशेषापेक्षया व्यवस्थितं बोद्धव्यम्।

# ॥ ६ आ ॥ ॥ अथ विवन्र्यानि ॥

### तत्र हारीतः

अथ वर्ज्यानि । पालङ्कयानालिकापौतीकशियुसमुक-वार्ताकभूस्तृणक्षेलुमाषमसूरकृतलवणानि च आदे न दयात्॥

'सृमुकं' जलप्रभवखादिरशाकम् । 'भूस्तृणकपेत्र् ग्राम्यारण्यौ शाकविशेषौ काश्मीरेषु प्रसिद्धौ' इति हारीतभाष्यकारः । माषनिषेधोऽत्र गौरमाषविषयः, 'माषास्तिलाश्च'इति वायुपुराणे माषाणां विधानात्॥

### विष्णुः [७९, १७-१८]

पिष्पलीसृमुकभूस्तृणशियुसर्षपसुरसा[सर्जकसुव-र्चल]कूष्माण्डालावुवार्ताकपालङ्कयो[पोदकी]तण्डुलीयक-कुसम्भिपण्डालुकमहिषीक्षीराणि वर्जयेत् । राजमाषा-सुरीपर्युषितकृतलवणानि ॥²

### 'आसुरी' राजसर्षपः॥

(1) 'नालिका' नाम दीर्घनाला शिरोभागावास्थितस्वलपछवा जला-शयोद्भवा प्रसिद्धनालदला विल्ञः । 'पौतीक 'पौतीक आपादकोत पर्यायाभिधेयं शाकम्। 'कपेलः' आरण्यविशेषः काश्मीरेषु प्रसिद्धः इति हारीतभाष्यकारः। 'कृतलवणानि' कृत्रिमलवणानि ॥ (हेमाद्रिः, ५५६)

(2) Words in brackets supplied from the printed Visnusmiti.

8

राङ्घः

भूस्तृणं सुरसं शिग्रं पालङ्कयां समुकं तथा।
कूष्माण्डालावुवार्ताककोविदारांश्च वर्जयेत्॥
पिप्पलीं मिरचं चैव तथा वै पिण्डम्लकम्।
कृतं च लवणं सर्व वंशाग्रं च विवर्जयेत्॥
राजमाषान् मस्रांश्च कोद्रवान् कोरद्षकान्।
लोहितान् वृक्षनिर्यासान् श्राद्धकर्मणि वर्जयेत्॥

'सुरसं' तुलसी । 'वंशायं' वंशकीरम्¹ । 'कोरदूषकः' वनकोद्रवः।

### महाभारते2

अश्राद्धेयानि धान्यानि कोद्रवाश्चणकास्तथा॥
दिङ्गु द्रव्येषु <sup>4</sup>सर्वेषु अलावू लग्जनस्तथा॥
<sup>5</sup>पलाण्डुसौभाञ्जनकौ तथा गृञ्जनकादयः।
<sup>6</sup>कुक्कुण्डकान्यलाबूनि कृष्णं लवणमेव च॥
ग्राम्यवाराहमांसं च यचैवाप्रोक्षितं भवेत्।
कृष्णाजं जीरकं चैव शीतपाकी तथैव च॥
अङ्कुराचास्तथा वर्ज्या इह शृङ्गाटकानि च॥
वर्जयेल्लवणं सर्वं तथा जम्बूफलानि च।
अवकुष्टावरुदितं तथा श्राद्धेषु वर्जयेत्॥
<sup>7</sup>

- (1) 'वंशायं' वंशाङ्कुरः, न त्वयमात्रम् ॥ (हेमाद्रिः, ५५९)
- (2) अनुशासनपर्व, १३८, ३८-४१, (कुम्भघोण मु. पु.)
- (3) 'पुलकास्तथा' इति तत्रैव
- (4) 'शाकेषु मूलानां लशुनं' इति मु. पा.
- (5) 'पलाण्डु: सौभाञ्जनकः' इति सु. पा.
- (6) 'क्ष्माण्डजात्यलाबुं च' इति मु. पा.
- (7) 'पुलकाः' असंपूर्णतण्डुलयुक्तधान्यानि । 'हिङ्गुद्रव्येषु ' शाकादि-संस्कारद्रव्येषु । 'सौभाञ्जनकः' शिमुः । 'शीतपाकी 'शाकाविशेषः ॥ (नीलकण्ठः)

'कुक्कुण्डकानि' कवकानि छत्राकसमानप्रकृति-द्रव्याणि पिण्डोपमानि । 'कृष्णं छवणं' सौवर्चछम्। 'कृष्णाजं' कृष्णजीरकम् । 'शीतपाकी' काकजङ्घा । 'हिङ्गु द्रव्येषु' द्रव्येषु मध्ये हिङ्गु अश्राद्धेयमित्यर्थः । अयं तु निषेधः स्वरूपेण दीयमानस्य । यत्तु 'मधूकं रामठं च' इत्यादित्यपुराणे विधानं तद्व्यान्तरसंस्कारकत्वेन । एवं मरीचादावपि ॥

### वाराहपुराणे

अकृताग्रयणं चैव धान्यजातं द्विजोत्तम । राजमाषानण्ंश्चैव मसूरांश्चैव वर्जयेत् ॥

हारीत:

विषय्यहतं मांसं <sup>2</sup> ज्याधितर्थेग्घतं च यत्। न प्रशंसन्ति वै आदे यच मन्त्रविवर्जितम्॥

वायुपुराणे

वर्जनीयानि वक्ष्यामि श्राद्धकर्मणि नित्यदाः। करम्भं यानि चान्यानि रसगन्धहतानि च ॥ अवेदोक्ताश्च निर्यासा लवणान्यौषराणि च। दुर्गन्धि फेनिलं चैव तथा वै पल्वलोदकम् ॥ लभते यत्र गौस्तृप्तिं नक्तं यचैव गृह्यते। आविकं मार्गमौष्ट्रं च सर्वमेकदाफं च यत्। माहिषं चामरं चैव पयो वर्ज्यं विजानता॥

(1) मधूकं रामठं चैव कर्पूरं मरिचं गुडम् । श्राद्धकर्मणि शस्तानि सैन्धवं त्रपुसं तथा ॥ इति आदिखपुराणे [हेमाद्रि:, ५६५]

(2) 'व्याधिमिर्जिधितं च यत् ' इति हेमाद्रिणा धृतपाठः । (५८२) 'विषेण' 'छद्मना ' कूटयन्त्रादिप्रकारेण इतस्य, तथा 'व्याधिमिः' सिंहव्याघ-व्यतिरिक्तश्वापदेश्च हतस्य पशोः यन्मां सं, यच मन्त्रवर्जितम्, तच्छाद्धादौ 'न प्रशंसान्त' न मन्यन्ते । (हेमाद्रिः)

'पल्वलं' अल्पसरः ॥ मार्कण्डेयपुराणे ॥[३२, १८, १६, १७,]

> पित्र्यर्थं मे प्रयच्छस्वेत्युक्तवा यचाप्युपाहृतम्। वर्जनीयं सदा सद्भिस्तत्पयः श्राद्धकर्मणि ॥ दुर्गन्धि फेनिलं चैव तथाल्पप्रदरोदकम्। यच सर्वार्थमुत्सृष्टं यचाभोज्यनिपानजम्॥ तद्वर्जं सलिलं तात सदैव पितृकर्मणि॥

'अभोज्यनिपानजं' पतितादिकारितपुष्करिण्यादिजलम्। मत्स्यपुराणे

मसूरकाणनिष्पावराजमाषकुलुत्थकाः ॥
पद्मिवित्वकधत्तूरपारिभद्राहरूषकाः ।
अदेयाः पितृकार्येषु पयश्चाजाविकं तथा ॥
कोद्रवो हारवरटकपित्थमधुकाकसी ।
एतान्यपि न देयानि पितृभ्यः प्रियमिच्छता ॥
'पारिभद्रं ' फरहद इति प्रसिद्धम् ।

#### ब्रह्मपुराणे

द्विः सित्रं परिदग्धं च तथैवाग्रावछेहितम् । शक्राकीटपाषाणैः केशैर्यचाप्युपद्वतम् ॥ पिण्याकं मथितं चैव तथातिलवणं च यत् । सिद्धाः कृताश्च भक्ष्याश्च प्रत्यक्षलवणीकृताः ॥ वाग्भावदुष्टाश्च तथा दुष्टैश्चोपहतास्तथा । वाससा चावध्तानि वर्ज्यानि श्राद्धकर्मणि ॥ दिध शाकं तथा भक्ष्यं शुक्तं चौषधिवर्जितम् । वर्जयेच तथा चान्यान् सर्वानभिषवानि ॥

'अग्रावलेहितं' उपभक्ताग्रभागम् । 'सिद्धाः कृताश्च' इत्यादेरयमर्थः-येषु सिद्धेषूत्तरकालं प्रत्यक्षं लवणप्रक्षेपः कृतः।

#### 11911

### ॥ अथ ब्राह्मणपरीक्षा॥

तत्र भेमनुः, शातातपश्च द्वितीये
तत्र ये भोजनीयाः स्युर्ये च वर्ज्या द्विजोत्तमाः ।
यावन्तश्चैव यैश्चान्नैस्तान् प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥
दूरारेव परीक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम् ।
तीर्थे तद्धव्यकव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्मृतः ॥²
सहस्रं हि सहस्राणामनृचां यत्र सुञ्जते ।
एकस्तान् मन्त्रवित् प्रीतः सर्वानर्हति धर्मतः ॥
श्चानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हवींषि च ।
न हि हस्तावस्रिग्दिग्धौ रुधिरेणैव शुध्यतः ॥³

'दूरात्परीक्षा' पितृपितामहाचिभजनपरीक्षा। तीर्थ-मिव 'तीर्थ' फलप्राप्तिहेतुरित्यर्थः । 'प्रदाने सोऽतिथिः' अस्मिन् प्रदाने सोऽतिथिवत्पूज्यः।

- (1) मनु., ३,१२४,१३०-१३२.
- (2) न वेदपारग इत्येव भोजयितव्यः । किं ति 'दूरात् परीक्षेत' निपुणतो मातापितृवंशद्वयपरिशुद्धिविज्ञानम् । 'तीर्थे तद्धव्यकव्यानाम्'—तीर्थिमेव तीर्थे येनोदकं प्रहीतुमवतरित तत्तीर्थम् । येन यथा मार्गेणोदकार्थिनो गच्छन्त उदकं लभन्ते एवं ताहशेन ब्राह्मणेन हव्यकव्यानि पितृन् गच्छिन्त इति प्रशंसा । अन्यिसम्त्रिप इष्टा-पूर्तदाने ब्राह्मणोऽतिथिः ॥' (मेधातिथिः)
- (3) रुचिरदिग्धौ इस्तो रुधिरेणापमृज्यमानावधिकतरं रज्येते, न निर्मलौ भवतः, एवमविद्वान् ब्राह्मणः भोज्यमानः पितृनधो नयतितराम् ॥ (मेधातिथिः)

यमः

पूर्वमेव परीक्षेत 'ब्राह्मणान् वेदपारगान्। दारीरप्रभवैदेषिविद्युद्धांश्वरितवतान् ॥ द्रादेव परीक्षेत ब्राह्मणान् वेदपारगान्। ²इष्टान् वा यदि वाऽनिष्टांस्तांस्तु तत्कालमानयेत् ॥

'पूर्वे' निमन्त्रणादिति रोषः ॥ इष्टाऽनिष्टावत्रापाततः प्रीत्यवीतिविषयौ । अरिमित्रयोः 'नारिं न मित्रम्' इति निषेधात्॥

मनुः [३, १४९] अन ब्राह्मणं परीक्षेत दैवे कर्मणि धर्मवित्। पित्र्ये कर्मणि संप्राप्ते परीक्षेत प्रयव्यतः ॥

'श्रोत्रियादीन् भोजयेत् । दुर्वालादींश्च न भोजयेत् ' इति प्रक्रम्य4-

गौतमः [१५, २९-३०]

हविष्यु चैवम्। दुर्वालादीन् श्राद्ध एकैके॥ <sup>5</sup>' हविष्षु ' हव्येषु, दैवेष्वित्यर्थः ।

- 'पूर्व' श्राद्धादेनात्प्रागेव । 'शरीरदोषा:' काणत्वकुणित्वादयः। 'त्रतानि' ब्रह्मचर्यादीनि ॥(हेमाद्रि, ५०८)
- 'स्थविरांस्तपस्विनो दान्तान् इष्टान् वा यदि वेतरान्' इति हेमाद्रिः पठीत ।
- 'तत्तीर्थश्राद्धविषयम्' तद्दचनस्य तीर्थश्राद्धप्रकरणे दर्शयिष्यमाण-त्वात्'' इति श्राद्धकल्पलता, ३८ ॥ यथा पद्मपुराणे—'तीर्थेषु ब्राह्मणानेव परीक्षेत कदाचन । अन्नार्थिनमनुप्राप्तं भोजयेन्मनुशासनात् ॥",—(श्राद्धचिन्द्रका,२१)

(4) न भोजयेत् (गातम, १५, १५) स्तेन—क्रीब...दुर्वाल...(१७— 'दुर्वालः' शिपिविष्टः, हीनप्रजनन इत्येके, खलातिरित्येके' (मस्करी)

(5) दुर्वालादारम्य येऽनुकान्तास्तान् श्राद्ध एव भोजयेत्, न तु दैवे । एकग्रहणात् न तु गौतमः, सम्भवासम्भवकृतो विकल्पः ॥ (मस्करी) मस्करि-व्याख्या हेमाद्रिणा धृतः (५११)

मनुः[३, ११८]

¹श्रोत्रियायैव देयानि ह्यक्यानि दातृभिः। अईत्माय विप्राय तस्मै दत्तं महाफलम्॥

वसिष्ठः[३,८]

<sup>2</sup>अश्रोत्रियाय यदत्तं पितृत्रैति न देवताः॥

मनुः, ज्ञातातपश्च द्वितीये [मनु, ३, १३३, १३५, १३६]

दातृत् प्रतिगृहीतृंश्च कुरुते फलभागिनः । विद्वद्भयो दक्षिणा दत्ता विधिवत्प्रेत्य चेह च॥ यक्षेत्र भोजयेच्छ्राद्धे बहुचं वेदपारगम्। शाखान्तगं वाष्यध्वर्षु छन्दोगं वा समाप्तिगम्॥ <sup>4</sup> ण्वामन्यतमो यस्य सञ्जीत श्राद्धमर्चितः। पितृणां तस्य तृप्तिः स्याच्छाश्वती साप्तपौरुषी॥ 'समाप्तिगं' समस्तशाखाध्यायिनम्।

<sup>6</sup>यमः

# बहुचो वा त्रिसौपर्णइछन्दोगो ज्येष्ठसामगः। पश्चाग्निर्वा चतुर्वेदी त्वथवा ब्रह्मशीर्षकः॥

(1) छन्दोमात्राध्यायी 'श्रोत्रियः' (कुल्लूकः) । 'इन्यानि' श्रादाङ्ग-भोजनानि विश्वान् देवानुद्दिश्य यानि विहितानि । 'कन्यानि' पितृभ्य उद्दिश्य यानि विहितानि । 'अईन्त्रमः' महाकुले जातो विद्यावृत्तसंपन्नश्च । (मेधातिथिः)

(2) श्रोत्रियाय च देयानि ह्व्यकव्यानि नित्यशः । अश्रोत्रियाय दत्तं हि

पितृत्रीति न देवता: ॥ इति मुद्रितवासिष्ठे (ed. Führer)

(3) प्रशंसेषा । 'ईहशमेताद्वेदुषे दानं यत्प्रतिप्रहीताप्यदृष्टफलभाग्भवेत् सत्यपि दृष्टे कि पुनर्दाता' इति ॥ (मधातिथिः)

(4) अन्ये तु आथर्वाणिकनिषेधार्थिमदं स्ठोकं मन्यन्ते । (मेधातिथिः)

(5) एषां त्रयाणां त्रैविद्यानामन्यतमो भोजनीयः । एतदुक्तं भवित— समानशाखाध्यायिनो नानाशाखाध्यायिनो वा भोजनीयाः ॥ (मेघातिथिः)

(6) हेमाद्रिः, ३८४.

आत्म विचाङ्गविचैव ब्रह्मदेयासुतस्तथा।

¹सर्वे च ते यथावत्स्युरेकदेशोऽपि वा भवेत्॥
त्रयः परेऽवराश्चैव आत्मा तत्रैव सप्तमः।
ते सप्तपूरुषाः सर्वे तदन्नमुपभुञ्जते॥²

'त्रिसौपर्णः' 'चतुर्वर्गा युवतिः खुपेषा' इत्यादि ऋक्त्रये सुपर्णपदोपलक्षितः । 'ज्येष्टसामगः' ज्येष्टसामाध्येता । 'पश्चाग्निः' पश्चाग्निप्रकाशकमन्त्राध्येता । 'ब्रह्मशीर्षकः' अथर्वशिरसोऽध्येता । 'ब्रह्मदेया' ब्राह्मविवाहेनोटा ॥

### बृहस्पतिः

ययेकं भोजयेच्छाद्धे छन्दोगं तन्न भोजयेत्। ऋचो यजंषि सामानि त्रितयं तन्न विद्यते॥ अटेत पृथिवीं सर्वी सर्वीलवनकाननाम्। यदि लभ्येत विन्नर्थे साम्नामक्षरचिन्तकः॥ ऋचा तु तृष्यति विता यजुषापि वितामहः। पितुः वितामहः साम्ना उछन्दोगोऽभ्यधिकस्ततः॥

- (1) 'एते सवें' इति हेमाद्रिपाठः
- (2) 'त्रिसुपर्णः' ऋग्यजुषोर्य एकदेशस्तदध्ययनाङ्गं व्रतं च तदस्यास्त्यसौ 'त्रिसौपर्णः' । 'पञ्चाग्नः' गाईपत्याहवनीयदक्षिणाग्निसभ्यावसध्याः अग्नयो यस्य सः । 'आत्मवित् ' आत्मतत्त्ववेत्ता । 'एकदेशोऽपि' इत्युक्तानां सर्वेषामसंभवे यावन्तो लभ्यन्ते तावन्तो ग्राह्माः । 'परे' चतुर्थात् पुरुषात् प्रभृतयः, 'अवरे' चतुर्थात्पूर्वे त्रयः पितृपितामहप्रपितामहाः । 'आत्मा' यजमानः, एते 'सप्तपुरुषाः' विशिष्टपात्रे दत्तमन्नं भुञ्जते । यथा पित्रादीनां षण्णां पुरुषाणां श्राद्धमुपकारकं भवति, एवं यजमानस्यापि परलोके विशिष्टफलोत्पादकं भवति ॥ (हमाद्रिः, ३८४)
- (3) 'छन्दोगोऽध्यापकस्ततः' इति मूलकोशे । 'आधिकस्ततः' इति हेमाद्रिपाठः (३८५)

### यमशातातपौ

छन्दोगं भोजयेच्छाद्धे वैश्वदेवे च बहुचम्। पुष्टिकर्मणि चाध्वर्षु ज्ञान्तिकर्मण्यथर्वणम्॥

#### शातातपः

भोजयेचस्त्वथर्वाणं दैवे पित्र्ये च कर्मणि।

2अनन्तमक्षयं चैव फलं तस्येति वै श्रुतिः॥

यस्त्वन्यं भोजयेच्छाद्धे विद्यमानेष्वथर्वसु।

निराज्ञास्तस्य गच्छन्ति देवताः पितृभिः सह॥

तस्मात्सर्वप्रयक्षेत श्राद्धकाले त्वथर्वणम्।

भोजयेद्धव्यकव्येषु पितृणां च तदक्षयम्॥

### मनुः [३, १२४-१२५]

ज्ञानिष्ठा द्विजाः केचित्तपोनिष्ठास्तथा परे ।

³स्वाध्यायज्ञानिष्ठाश्च कर्मनिष्ठास्तथा परे ॥

ज्ञानिष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः ।

⁴हव्यानि तु यथाश्राद्धमेतेष्वेव चतुष्वीप ॥

अश्रोत्रियः पिता तस्य पुत्रः स्याद्वेदपारगः ।

[ऽअश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात् पिता स्याद्वेदपारगः ॥]

ज्यायांसमनयोविद्याद्यस्य स्याच्छ्रोत्रियः पिता ।

मन्त्रसंपूजनार्थे तु सत्कारिमतरोऽईति ॥

(1) पुष्टचर्थं कर्म 'पुष्टिकर्म' । अरिष्टोपशमनार्थं याकियते तच्छान्तिकर्म । (हेमाद्रिः, ३८५)

(2) 'अनन्तं' अपर्यत्रसानम् । 'अक्षयं' अकृशम् । (हेमाद्रिः, ३८५)

(3) 'तपःस्वाध्यायनिष्ठाश्च' इति मेघातिथिपाठः,

(4) 'हन्यानि तु यथान्यायं' इति मेघातिथिपाठः

(5) मूलमातृकायां त्रुटितः श्लोकार्धः ।

याज्ञवल्क्यः [१, २१९,२२१]

अग्रयाः सर्वेषु वेदेषु श्रोत्रियो ब्रह्मविद्युवा । वेदार्थविज्ज्येष्ठसामा त्रिमधुस्त्रिसुपर्णकः ॥ कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठाः पश्राग्निब्रह्मचारिणः । पितृमातृपराश्चेव ब्राह्मणाः श्राद्धसंपदः ॥

'अग्रयाः' प्रकृष्टाः । 'त्रिमधुः' ऋग्वेदैकदेशस्तद्वतं च। तयोगात् पुरुषोऽप्यभिधीयते ।

भोजयेदित्यनुवृत्तौ गौतमः [१५, ९-११]

श्रोत्रियान् वाग्रूपवयःशीलसंपन्नान् । युवभ्यो दानं प्रथमम् । एके पितृवत् ॥

'श्रोत्रियान्' छन्दोऽध्यायिनः। 'वाक्संपन्नान्' संस्कृत-भाषिणः। 'रूपसंपन्नान्' मनोज्ञवपुषः। 'वयःसंपन्नान्' अबालान्। 'शीलसंपन्नान्' सम्यक्पणिहितमनोवाः कायान्। वयःसंपन्नेष्विप 'युवभ्यो दानं' 'प्रथमं' प्रधानम्। अयं हि प्रथमः कल्पो यचुवभ्यो दानिमत्यर्थः। 'एके पितृवत्' यद्वयस्काः पित्रादयः प्रमीतास्तद्वयस्कान् भोज-येदित्येके मन्यन्ते॥²

वसिष्ठः [११, १६-१७]

[अपरपक्ष अर्ध्व चतुर्थ्याः] पितृभ्यो दद्यात्। पूर्वे चुर्ब्वाह्मणान् सन्निपात्य यतीन् गृहस्थान् साधून् वाऽपरिणतवयसो-ऽविकर्मस्थान् श्रोत्रियानशिष्यानन्तेवासिनः॥

'सन्निपात्य' सन्निधाय । 'साधून्' क्षीणदोषान् । आश्रमस्थानन्यानपि 'अविकर्मस्थान्' अकुत्सितकर्मणः ।

(1) हेमाद्रि:-परिशेषखण्डे, ३९५

<sup>(2)</sup> सापिण्डीकरणे यदेकोहिष्टं तदिषयमिदं वेदितव्यम् (मस्करी)

'अशिष्यानन्तेवासिनः' अध्ययनं परिसमाप्य गुरुकुल-निवृत्तान्॥

#### कात्यायनः

तदहब्रीह्मणानामन्त्रयेत् । पूर्वेचुर्वा । स्नातकानेके । यतीन् गृहस्थान् साधून् वा । श्रोत्रियाननवद्यान् स्वकर्मः स्थान् । अभावेऽपि शिष्यान् साचारान् ॥¹

आपस्तम्बः [२,१७,१०]

तुल्यगुणेषु वयोवृद्धः श्रेयान् द्रव्यकृशश्चेप्सन् । तुल्यगुणेष्वेव दरिद्रः श्राद्वीयद्रव्यार्थी श्रेयानित्यर्थः॥

मनुः [४,३१]

वेदविद्याव्रतस्नातान् श्रोत्रियान् गृहमागतान्<sup>2</sup>। पूजयेद्धव्यकव्याभ्यां विपरीतांस्तु वर्जयेत्॥

3यमः

वेदविद्याव्रतस्नाताः श्रोत्रिया वेदपारगाः।
स्वधर्मनिरताः क्षान्ताः क्रियावन्तस्तपस्विनः॥
तेभ्यो हव्यं च कव्यं च प्रज्ञान्तेभ्यः प्रदीयते।
न वेदविक्रयकृतः स्वधर्मच्छिद्रदर्शिनः॥

(1) कृतसमावर्तनाकृतविवाहः 'स्नातकः' । येषां पितृतः मातृतश्च 'अवदंग' दोषो नास्ति ते 'अनवद्याः' । 'स्वकर्मस्थाः' स्वाश्रमविहितश्रोतस्मार्तकर्म- निरताः । (हमाद्रिः, ३८९)

(2) 'गृहमेधिनः' इति मेधातिथिकुल्द्ध्काद्यः पठिन्तः; गृहमागता-निति निन्द्नीपाठः॥ 'गृहमेधिनः' गृहस्थाः । 'विपरीताः' अस्नातकाः वर्ष्याः । विविधाः स्नातकाः गृह्यन्ते । तत्र 'वेदस्नातकाः' अधीतवेदाः । 'विद्यास्नातकाः' विद्यार्थिजिज्ञासानिवृत्ताः । व्रतानि 'षट्।त्रेंशदाब्दिकम्' इत्यादीनि । सत्यामि वेदतद्शिजिज्ञासासमासौ न तावत्येव स्नानं किं तर्हि षट्।त्रेंशदब्दादिकालः पूरिय-तब्य इति पक्षः॥ (मेधातिथिः)

(3) हेमाद्रिः, ३८१-३८२.

आपस्तम्बः [२, १५, ११] शुचीन् मन्त्रवतस्सर्वान् सर्वकृत्येषु भोजयेत्॥

पैठीनसिः

प्रयताय शुचये सर्वत्र [देयं] हव्यं कव्यं च । तस्मा-च्छुचिरिति विज्ञायते॥²

### मत्स्यपुराणे

सर्वज्ञो वेदवित् सत्री ज्ञानविद्याकुलान्वितः।
पुराणवेत्ता धर्मज्ञः प्राज्ञः स्वाध्यायकृतपरः॥
शिवभक्तः पितृपरः सूर्यभक्तोऽथ वैष्णवः।
ब्राह्मणो योगविष्णान्तो विजितात्माऽथ शीलवान्॥
भोजयेचापि दौहित्रं यत्रतः श्वशुरं गुरुम्।
विट्पतिं मातुलं बन्धुमृत्विगाचार्यसोमपान्॥

'विट्पतिः' जामाता॥

#### स्कन्दपुराणे

कुलश्रुताभ्यां संयुक्तादलुब्धस्तु विशिष्यते। [ताभ्यामपि च विप्राभ्यां चिरवासी विशिष्यते॥]

#### यमः

### नक्षत्रतिथिपुण्याहमुहूर्तान् मङ्गलानि च। न निर्दिशन्ति ये विप्रास्तैर्भुक्तं ह्यक्षयं भवेत्॥

- (1) एकान्तेऽपि विविधप्रतिषेधानुसारिणः शुचयः, तान्। 'मन्त्रवतः' अधीतवेदान्, 'सर्वकृत्येषु' श्रौतेषु गाह्येषु स्मार्तेषु च कर्मसु दैवेषु पित्र्येषु मानुषेषु च 'भोजयेत्'॥ (हरदत्तः)
- (2) 'प्रयताय' संयताय । 'शुचये' बाह्याभ्यन्तरशौचयुक्ताय । 'सर्वत्र' जनने मरणे देवभोजनादौ च । अयमर्थः श्रुतौ विज्ञायते । (हेमाद्रिः, ३८०)
- (3) Supplied from Apararka, p. 443; 'चिरवासी' विज्ञात । शिलो यदा गुरुकुले चिराह्रिष्टो भवतीति ॥ (अपरार्कः)

### 11011

# ॥ पङ्क्तिपावनाः ॥

देवलः

ब्राह्मणेष्वप्यपाङ्क्तेयान् हव्यकव्येषु वर्जयेत्। परीक्ष्य बहुधा विप्रानाहरेत् पङ्क्तिपावनान्॥

तत्र मनुः [३, १७३-१७६]

अपङ्कत्योपहता पङ्किः पाव्यते यैद्विजोत्तमैः। तान्निवोधत कात्स्वर्येन द्विजाग्रयान् पङ्किपावनान्॥ अग्रयाः सर्वेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च। श्रोत्रियान्वयजाश्चेव विज्ञेयाः पङ्किपावनाः॥ त्रिणाचिकेतः पश्चाग्निस्त्रिसौपर्णः षडङ्गवित्। ब्रह्मदेयानुसन्तानो 'धर्मविज्जेष्ठसामगः॥ वेदार्थवित् प्रवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्रदः। द्यातायुश्चेव विज्ञेया ब्राह्मणाः पङ्किपावनाः²॥

'त्रिणाचिकेतः' अध्वयुवेदभागस्तद्वतं च। तयोगात पुरुषोऽपि तथा॥

- (1) 'ज्येष्ठसामग एव च' इति मेधातिथिपाठः । 'छन्दोगो ज्येष्ठसामगः' इति नन्दिनी पठति ।
  - (2) पवनः पावनस्त्रेता यस्य पञ्चाप्रयो ग्रहे । सायं प्रातः प्रदीप्यन्ते स विप्रः पङ्किपावनः ॥ इति हारीतः.
- (3) त्रिणाचिकेताख्यो त्रेदिनभागोऽध्वर्यूणाम्—'पीतोदका जग्धतृणाः' इत्यादिः । तदध्ययनसंबन्धात् पुरुषोऽत्र त्रिणाचिकेता उच्यते । ( मेधातिथिः) 'त्रिणाचिकेतोऽध्वर्युवेदभागस्तद्गतं च' इति कुल्लूकः ।

यमः

ये सोमपा विरजसो धर्मज्ञाः शान्तबुद्धयः। व्रतिनो नियमस्थाश्च ऋतुकालाभिगामिनः॥ पश्चाग्निरप्यधीयानो यजुर्वेदविदेव तु। बह्नअ त्रिसौपर्णिस्त्रमधुर्वाथ यो भवेत्॥ त्रिणाचिकेतो विरजाइछन्दोगो ज्येष्ठसामगः। <sup>3</sup>अथर्वशिरसोऽध्येता सर्वे ते पङ्क्तिपावनाः॥ शिशुरप्यग्निहोत्री च न्यायविच षडङ्गवित्। मन्त्रब्राह्मणविचैव यश्चान्यो धर्मपाठकः॥ ऋषिव्रती ऋषीकश्च<sup>4</sup> तथा द्वादशवार्षिकः<sup>5</sup>। ब्रह्मदेयासुतश्चेव गर्भशुद्धः सहस्रदः ॥ चान्द्रायणव्रतचरः सत्यवादी पुराणवित्। निष्णातः सर्वविद्यासु शान्तो विगतकल्मषः॥ गुरुदेवाग्निपूजासु प्रसक्तो ज्ञानतत्परः। विमुक्तः सर्वतो धीरो ब्रह्मभूतो द्विजोत्तमः॥ अनिमत्रो न चाऽमित्रो मैत्रश्चात्मविदेव च। स्नातको जप्यनिरतः सदा पुष्पफलप्रदः॥ ऋजुर्वृणी <sup>8</sup>क्षमी दान्तः शान्तः सत्यव्रतः शुचिः। वेदज्ञः सर्वेदाास्त्रज्ञ उपवासपरायणः॥

(1) 'त्रिमधुः' ऋग्वेदैकदेश: तद्रतं च (हेमाद्रि, ३९५)

(2) विरजा नाम मन्त्रविशेषस्तदध्ययनात् पुरुषोऽपि 'विरजा: ।' (हे)

(3) 'अथर्वशिरो' नाम अथर्ववेदैकदेश: (ह)

(4) ऋपीकः' ऋषेः किञ्चिदूनगुणः । 'ऋषेः किञ्चिद्गुणैन्यून ऋषीक इति कीर्तितः' इति सुमन्तुस्मरणात् [हेमाद्रि, ३९६]

(5) 'द्वादशवार्षिकः' द्वादशवर्षवेदत्रतचारी।

()) 'सहस्रदः' गोसहस्रद इति मेघातिथि: ।

(7) 'पुष्पमलिपयः', 'पुष्पमलिपियः' इति पाठान्तरौ ।

(8) 'धृणी' दयाञ्चः । 'क्षमी' इति हेमाद्रिणाद्दतपाठः (३९५)

गृहस्थो ब्रह्मचारी च चतुर्वेदविदेव च। 1
2 वेदविद्याव्रतस्नाता ब्राह्मणाः पङ्क्तिपावनाः ॥
ब्रह्मचर्यासु निरता ये कृशाः कृशवृत्त्रयः ।
अत्युत्क्रान्तास्त्वधर्मेभ्यस्ते द्विजाः पङ्क्तिपावनाः ॥
3 सित्रणो नियमस्थाश्च ये विष्राः श्रुतिसंगताः ॥
प्राणिहिंसानिवृत्ताश्च ते द्विजाः पङ्क्तिपावनाः ।
अग्निहोत्ररताः शान्ताः कृपावन्तोऽनसूयकाः ॥
ये प्रतिग्रहनिःस्नेहास्ते द्विजाः पङ्क्तिपावनाः ।
च प्रतिग्रहनिःस्नेहास्ते द्विजाः पङ्क्तिपावनाः ।
सङ्गलाचारयुक्ताश्च ते द्विजाः पङ्क्तिपावनाः ।
एते वै भूतले देवाः पूर्वे देवैर्विनिर्मिताः ॥
यत् किश्चित् पितृदैवत्यमेभ्यो दत्तं तदक्षयम् ।
दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणांश्चरितव्रतान् ॥
स्थिवरांस्तपस्विनो दान्तान् निष्णातान् यदि वेतरान् ।
7तान्सर्वान् भोजयेच्छाद्धे साधुभिः सन्निमन्त्रयेत् ॥

तथा<sup>8</sup>

## विद्वांसः सुव्रताः शान्ता ब्राह्मणाः पङ्क्तिपावनाः। तैर्भुक्तं व्रजते देवांस्तैर्भुक्तं व्रजते पितृन्॥

- (1) एते द्विजातयः पुण्याः पाङ्क्तेयाः संप्रकीर्तिताः । नियतं तारयन्त्येव हन्यकन्ये च योजिताः ॥ इति हेमाद्रिणा धृतः श्लोकोऽत्र न दृष्टः (पृ. ३९५)
- (2) हेमाद्रिः, ३९८ (3) अत्र मन्त्रिण इति वा पाठः । तस्मिन् पक्षे मन्त्रिणो गायम्यादि-

मन्त्रजपनिरताः (हेमाद्रिः, ३९८)

(4) 'श्रुतिसम्मताः' इति हेमाद्रिपाठः । (5) Hemādri wrongly brings in place of this half-verse that higher up beginning with सित्रणो नियमस्थाश्च, which he repeats.

(6) हेमाद्रिः, ५०८. दान्तानिष्टान् वा यदि वेतरानिति तेनादतपाठः

(7) हेमाद्री न दृष्टः।

(8) हेमाद्रिः, ३९९।

9

'ऋषीकः' ऋषेः किंचिद्नः। 'द्वादशवार्षिकः' द्वादश वर्षाणि वेदव्रतचारी। 'सहस्रदः' गोसहस्रद इति सेधातिथिः। 'विमुक्तः सर्वतः' ऋणादिति शेषः। 'अनिमन्नः' शन्नुरहितः। 'न चाऽमित्रः' न कस्यापि शन्नुः। 'सैन्नः' मैत्रीवतः। 'ष्टृणी' कृपालुः॥

### <sup>2</sup>राङ्कः॥

ब्रह्मदेयानुसन्तानो ब्रह्मदेयाप्रदायकः। ब्रह्मदेयापतिर्यश्च ब्राह्मणाः पङ्क्तिपावनाः॥ यजुषां पारगो यश्च साम्नां यश्चापि पारगः। अथर्वशिरसोऽध्येता ब्राह्मणाः पङ्क्तिपावनाः॥ नित्यं यागपरो विद्वान् समलोष्टाइमकाश्चनः। ध्यानशीलो यतिर्विद्वान् ब्राह्मणाः पङ्क्तिपावनाः॥

### हारीतः

### ³ स्थितिरविच्छिन्नवेदवेदिताऽयोनिसंकरत्वमार्षेयत्वं चेति कुलगुणाः । [वेदो]वेदाङ्गानि धर्मोऽध्यातमं विज्ञानं

- (1) Comments reproduced by Hemādri.
- (2) हेमाद्रि:, ३९९
- (3) हेमाद्रि:, ३९२-upto 'द्वादशोभयतः'—अस्यार्थः—'सन्ततिरूपेण चिरकालावस्थानं स्थितिः' इति स्मृतिचिन्द्रकाकारः । हरिहरस्त्वाह—'श्वास्त्रोक्तवर्णाश्रमादिधर्मेध्ववस्थानमापद्यपि ततोऽप्रच्यवनं स्थितिः ।' यदाहुः—अयाच्याप्रचलनममार्गे चाप्रवर्तनम् । आपद्यपि यतो धैर्यं स गुणः स्थितिरुच्यते ॥ इति ॥ जातिवाद्वप्रवन्धेन स्मर्यते चरणं कुले । तद्वेदनमिविच्छिन्नवेदिचत्ता प्रकीर्तिता ॥ विजातीयायाम् अपत्यानुत्पादनेन असंकीर्णयोनित्वम् 'अयोनिसङ्करम् ।' स्वीयप्रवरगतिर्धिज्ञातृत्वम 'आर्थेयत्वम् ।' 'धर्मः' मन्वादिधर्मशास्त्रम् । 'अध्यात्मं' आत्मविवेकशास्त्रम् । अधीताविस्मरणं 'स्थितिः'। एतेषां षण्णां श्रवणं 'श्रुतम् ।' ब्रह्मणि साधुत्वं 'ब्रह्मण्यता ।' अमायया देवपितृकर्मणामनुष्ठानं 'देवपितृमक्तता'। जीवतोः श्रुष्रूषणं 'पितृमक्तता'। विगलितरागद्वेषता 'समता'। सर्वजनहृद्यचारित्रत्वं 'सौम्यता ।' वागादिभिः परपीडाराहित्यम् 'अपरोपतापिता ।' परदोषानाविष्करणम् 'अनस्यता।'

स्थितिश्चेति षड्विधं श्रुतम् । ब्रह्मण्यता देवपितृभक्तता समता सौम्यताऽपरोपतापिताऽनस्यता मृदुताऽपारुष्यं मैत्रता प्रियवादित्वं कृतज्ञता शरण्यता प्रशान्तिश्चेति त्रयोदशिवधं शीलम् । क्षमा दमो दया दानमिहंसा गुरुपूजनं शौचं स्नानं जपो होमस्तपः स्वाध्यायः सत्यवचनं संतोषो दृढवतत्वं चेति षोडशगुणं वृत्तम् । कुलीनाः श्रुतवन्तः शीलवन्तो व्रतस्थाः सत्यवादिनोऽव्यङ्गाः पाङ्केयाः। । द्वादशोभयतः श्रोत्रियाः त्रिणाचिकेतिश्चमधु- स्त्रिसौपणीश्चिशीर्षा ज्येष्ठसामगः पश्चाग्नः षडङ्गविद् रुद्रजापी तृध्वरेता ऋतुकालाभिगामी तन्त्वविचेति पङ्कि- पावना भवन्ति ॥ अथात्रोदहरन्ति—

### पचनः पाचनस्त्रेता यस्य पश्चाग्रयो गृहे । सायंप्रातः प्रदीप्यन्ते स विप्रः पङ्किपावनः ॥

अकाठेनहृदयत्वं 'मृदुता' । 'कलह्विरहित्वम्' अपारुष्यम् । 'प्रवन्नमनस्कता' मैत्रता । साधुकारिणां अनुमोदनं 'प्रियवादिता ।' उपकारसंप्रतिपत्तिः 'कृतज्ञता ।' रिक्षतृत्वे साधुः 'शरण्यः' तस्य भावः 'शरण्यता ।' विद्याद्यनुत्सेकः 'प्रशान्तिः ।' यथाविधि स्वस्य स्वत्विनृत्तिपूर्वकं परस्वत्वापादनं 'दानम् ।' विद्रीष्टमन्त्रावृत्तिः 'जपः' । देवतोद्देशेन प्रक्षेपान्तः स्वत्वत्यागो 'होमः ।' 'सन्तोषः' वितृष्णता । स्वीकृतव्रतापरित्यागः 'हढव्रतत्वम् ॥' (हेमाद्रिः, ३९४)

(1) हेमाद्रि, ४०० 'दशोभयतः' इति । 'दशोभयतः श्रोत्रियाः' इत्यनेन याज्ञवल्क्यस्मृत्युक्ता मातृतः पितृतोऽपि दशपुरुषशुद्धिरभिहिता। रुद्रशिरो वैश्वानरशिरोऽथर्वशिरश्चेति त्रयाणां शीर्ष्णामध्येता 'त्रिशीर्षा।' 'रुद्रजापी' 'नमस्ते रुद्रमन्यव' इत्यादिरुद्रध्यानजपपः । ऊर्ध्वमेव रेतो यस्य सः 'ऊर्ध्वरेताः' स च नैष्ठिकब्रह्मचारी । 'तत्त्विवत्' आत्मतत्त्वज्ञः । पञ्चयज्ञाद्यर्थमन्नं पचतीतिः 'पचनः' आवसथ्यः । पाचयतीति 'पाचनः' सम्यः । गाईपत्य - आहवनीय - दक्षिणाग्निरिति अग्नत्रयं 'त्रेता' । एते पञ्चाग्नयो यस्य ग्रहे दीप्यन्ते । वेदब्रताचरणपूर्वकम् अर्थज्ञानपर्यन्तं ग्रहीतवेदः 'स्नातकः', तमेतं शमदमादिभिः गुणैरुपेतं संहस्रसंख्यकभोक्तृद्विजपरिकल्पितपङ्क्तिपावनत्त्वात् 'सहस्रसम्भितं' इत्याहुः । स एव पञ्चामित्वादिगुणैरुपेतः 'शतसाहसः', लक्षपरिमितपङ्क्तिपावन इत्यर्थः । 'अन्वां' वेदरिहतानाम् ॥ (हेमाद्रिः, ४००-४०१)

सहस्रसंमितं प्राहुः स्नातकं पूर्ववद्गुणैः।
पश्चाग्न्यादिगुणैर्युक्तः द्यातसाहस्र उच्यते॥
अन्नां यदि वा कृत्स्नां पङ्किं योजनमायताम्।
पुनाति वेदविद्विपो नियुक्तः पङ्किमूर्धनि॥

द्वादश वक्ष्यमाणा उभयतः श्रोत्रियादयः । 'पचनः' आवसथ्याग्निः । 'पाचनः' सभ्योऽग्निः । 'पूर्ववद्गुणैः' पूर्व-वद्गुणैर्युक्तः ॥

<sup>1</sup>शङ्खलिवितौ

अथ पाङ्क्षेया वेदवेदाङ्गवित् पश्चाग्निरतृषानो व्यवहारी<sup>2</sup> श्रोत्रियस्त्रिणाचिकेतस्त्रिमधुस्त्रिसौपणीं ज्येष्ठ- सामगः <sup>3</sup>सन्ध्यास्नायी वेदपरः सदाग्निको मातृपितृशुश्रूषु- <sup>4</sup>र्धर्मशास्त्रविदिति ॥

'अनुचानः' प्रासङ्गप्रवचनस्याध्येता । 'व्यवहारी' शास्त्रानुष्ठानशीलः। 'सदाग्निकः' अविच्छिन्ननित्यकृत्यः'।

वसिष्ठः [३,१९]

[त्रिणाचिकेतः] पश्चाग्निस्त्रसुपर्णश्चतुर्मधी वाज-सनेयी षडङ्गविद्ब्रह्मदेयानुसन्तानइछन्दोगो ज्येष्ठ-सामगो मन्त्रब्राह्मणविद्यश्च<sup>6</sup> स्वधर्मानधीयते। यस्य [च]

- (1) हेमाद्रिः, ३९१
- (2) अत्र 'व्यवहारी'स्थाने हेमाद्रौ (३९१) 'सांख्ययोगोपानिषद्धर्म-शास्त्रविच्छोत्रियः' इत्यधिकः पाठः ।
- (3) 'सन्ध्यास्नायी'स्थाने 'सांख्ययोगोपनिषद्धर्मशास्त्राध्यायी' इति हेमाद्रिणा घृतः पाठः (३९१)
  - (4) 'धर्मशास्त्ररतिः' इति हेमाद्रिपाठः।
  - (5) 'सदामिकः' नित्यममिहोता (हेमाद्रिः)
- (6) 'यश्च धर्ममधीते' इति हेमाद्रिपाठः (४०१); 'यश्च धर्मानधीते' इति सुद्रितवासिष्ठे (ए. ११)

दशपुरुषं मातृपितृवंशः श्रोत्रियो [वि]ज्ञायते विद्वांसः स्नातकाश्च ते पङ्क्षिपावना भवन्ति॥

'चतुर्मेधी' चातुर्मास्ययाजी। 'तत्र हि चत्वारो मेधा वैश्वदेवादयः क्रियन्ते॥

उशना

तत्र ब्राह्मणो वेदविद्याव्रतस्नातकः पश्चपुरुषपारंपर्यादविखण्डितचारित्र²मर्यादस्त्रिणाचिकेतस्त्रिमधुस्त्रिसु—
पर्णद्छन्दोविज्ज्येष्ठसामगः द्यातवर्षोऽलुप्तधर्माध्ययनः
मन्त्रप्रभृतिंजाप्यप्रवचनाध्यायपरः ऋतुकालाभिगामी
छन्दसा शुद्धदद्यापुरुषः स्नातक इति पङ्किपावनाः॥
विष्णुः[७३, १-२१]

अथ पङ्किपावनाः । त्रिणाचिकेतः । पश्चाग्निः । ज्येष्ठसामगः । वेदपारगः । वेदाङ्गस्याप्येकस्य पारगः । पुराणेतिहासव्याकरणपारगः । [धर्मशास्त्रस्याप्येकस्य पारगः] । तीर्थपूतः । यज्ञपूतः । [तपःपूतः] । सत्यपूतः । दानपूतः । मन्त्रपूतः । गायत्रीजपनिरतः । ब्रह्मदेयानु-संतानः । त्रिसौपणीं । जामाता । दौहित्रश्चैति पात्रम् । विशेषेण च योगिनः । अत्र पितृगीता गाथा भवति—

# अपि स्यात् स कुलेऽस्माकं भोजयेचस्तु योगिनम्। वित्रं श्राद्धे प्रयत्नेन येन तृष्यामहे वयम्॥

(1) तत्र हि चत्वारो मेधा भवन्ति । ह्योतिष्टोमयाजी वा । एवंरूपो वाजसनेयिति संबन्ध: । 'विद्वांसः' इति बहुवचनं वैदुष्यस्यानेकरूपत्वार्थम् ॥ (हेमाद्रि:, ४०२)

(2) 'मर्यादिस्त्रिसुपणोंऽङ्गविज्ज्येष्ठसामगः' इति हेमाद्रिणा घृतपाठः(४०२)

(3) 'जाप्यप्रवचनपाद्यपारगो' हे. पाठः

(4) 'दानपूत:' is missing in Jolly's Visnusmrti, p. 196

(5) 'विशेषण वयोन इति' इह हमाद्रिणा धृतपाठः (४०३)

मत्स्यपुराणे

यस्तु व्याकुरुते वाचं यश्च मीमांसतेऽध्वरम् । सामस्वरविधिज्ञश्च पङ्किपावनपावनाः ॥ अष्टवर्षा तु या दत्ता श्चत्रशीलसमन्विते । सा गौरी तत्सुतो गौरः पङ्किपावनपावनः ॥

वायुपुराणे

यतिस्तु सर्वविप्राणां सर्वेषामग्रभुग्भवेत् । इतिहासपश्चमान् वेदान् यः पठेद्द्विजसत्तमः ॥ ²अनन्तरं यते सोऽयं नियोक्तव्यो विजानता । श्रिवेदोऽनन्तरं तस्य द्विवेदस्तदनन्तरम् । एकवेदस्ततः पश्चान्नित्याध्यायी ततः परम् ॥

ब्रह्मपुराणे

पृडङ्गविज्ञानयोगी युक्कतत्त्वज्ञ एव च।
अयाचिताथी विप्रो वा श्राद्धकटपविदेव च॥
अष्टादशानां विद्यानामेकस्यापि तु पारगः।
त्रिविशुद्धस्त्रिसौपणी पश्राग्निज्येष्टसामगः॥

- (1) हेमाद्रि:, ४०४
- (2) अत्र हेमाद्रिणा धृतार्घश्ठोक आहतः । उदयपुरमातृका उ 'अनन्तिवतथा योगा नियोक्तव्या विजानतः' इति पठित ॥ 'सर्वविद्राणां' व्रह्म चारिग्रहस्थवानप्रस्थानाम् । 'सर्वेषां' त्रिमधुत्रिसुपर्णत्रिणाचिकेतानां यो दिजसत्तमः सेतिहासांश्चतुरो वेदानधीते सोऽयं येतरनन्तरं (पश्चात् ) नियोजनीयः । 'नित्याध्यायी 'अधीयमानवेदः । (हेमाद्रिः, ४२०)
  - (3) षडङ्गवित् ज्ञानयोगी योगतत्त्वज्ञ एव च । अयाचिताशी विप्रो यः श्राद्धकर्मणि भोजयेत् ॥

इति हेमाद्रिणा धृत:पाठः । (४१०) '' समाधिशब्दवाच्यग्रुद्धात्मपरामर्श-रूपयोगभूमिकानिपुणो 'ज्ञानयोगी' इत्युच्यते ॥'' (हे. ४११)

### श्राद्धकाण्डे पङ्क्तिपावनाः

48

चान्द्रायणैः पराकैर्दा नियमैर्यस्तु संस्कृतः।
वार्हस्पत्यं नीतिशास्त्रं शब्दविद्यां च वेत्ति यः॥
इतिहासपुराणैश्र यः पवित्रीकृतः सदा॥
अकृत्यमपि कुर्वाणः स पवित्रशताद्वरः।
वहुनात्र किम्रुक्तेन इतिहासपुराणवित्॥
अथर्वशिरसोऽध्येता तावुभौ पितृभिः पुरा।
तपः कृत्वा तु योगान्तु प्रथितौ पितृकर्मणि॥

## <sup>1</sup>वायुपुराणे

गृहस्थानां सहस्रेण वानप्रस्थशतेन च ॥
ब्रह्मचारिसहस्रेण योगी त्वेको विशिष्यते ॥
नास्तिको वा विकर्मा वा संकीर्णस्तस्करोऽपि वा ।
नान्यनु विकर्मा वाने योगिष्वाह प्रजापतिः ।
पितरस्तस्य तुष्यन्ति सुवृष्टेनेव कर्षकाः ॥
पुत्रो वाष्यथवा पौत्रो अध्यायिनं यस्तु भोजयेत् ॥

### अथ मनुः [३, १४७-१४८]

एष वै प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः। अनुकल्पस्त्वयं ज्ञेयः सदा सद्भिरनुष्ठितः॥ मातामहं मातुलं च स्वकीयं श्वद्युरं गुरुम्। दौहित्रं विद्पतिं बन्धुमृत्विग्याज्यौ च भोजयेत्॥

<sup>(1)</sup> हेमाद्रि, ४१३

<sup>(2) &#</sup>x27;कारणं' इति हेमाद्रिपाठः ; तारणं—उ.

<sup>(3) &#</sup>x27;ध्यानिनं' इति हे.

<sup>(4) &#</sup>x27;विट्पतिः' जामाता ।

पङ्किपावनानन्तरं1—

बौधायनः [२,१४,३-४]

तदभावे रहस्यवित् । ऋचो यजूंषि सामानीति श्राद्धस्य महिमा। तस्मादेवंविधं सपिण्डमप्याद्ययेत् ॥²

आपस्तम्बः [२,१७,४-६]

भोजयेद्ब्राह्मणान् ब्रह्मविदो योनिगोत्रमन्त्रान्ते-वास्यसंबन्धान् । गुणहान्यां तु परेषां समुदितः सोदगेऽिप भोजयितव्यः । एतेनाऽन्तेवासिनोऽपि व्याख्याताः ॥ 'न भोजयेद' इत्यनुवृत्तौ—

गौतमः [१५,१९-२१]

शिष्यांश्चेके सगोत्रांश्च । भोजयेदृध्वे श्चिभ्यः । गुणवन्तम् ॥

वसिष्ठः [११,१८]

### शिष्यानपि गुणवतो भोजयेत् ॥<sup>6</sup>

- (1) बौधायन, १४,२-'इति पङ्क्तिपावनाः'
- (2) 'रहस्यं' अरण्ये पठितन्यो ग्रन्थः, यस्तमर्थतो ग्रन्थतश्च वेत्ति सोऽपि पङ्क्षिपावनः श्राद्धार्हः । अत्र 'तदभाव'शब्दः पूर्वसंवन्धनीयो रहस्यविदभावे 'त्रिमध्वादयः' (वौ.,२,१४,२) इत्यर्थः (गोविन्द्स्वामी ॥)
  - (3) गुणहानात् परेषामिति मूलमातृका ।
- (4) 'योनिसंबन्धाः' मातुलाद्यः । 'मन्त्रसंबन्धाः' ऋत्विजो याज्याश्च । 'अन्तेवासिसंबन्धः' शिष्या आचार्याश्च (उज्ज्वला ॥)
- (5) चराब्दाचाज्यांश्च । द्वितीयचकारात् हैं समानार्षेयांश्च । एकेग्रहणात् भोजनीया एवेति गौतमः । तत्र यदि गुणवन्तस्तदा भोजयेत् । यदि गुणहीनास्तदा न भोजनीया इति द्रष्टव्यम् । (मस्करी)
- (6) अपिशब्दात् समानगोत्राणामपि प्रहणमिति (मस्करी) । एकवचन-प्रयोगात् एकमपि भोजयेत् । यथाह वसिष्ठः [११,२९:]

अपि वा मोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगम्। श्रुतवृत्तक्रीलसंपन्नमवलक्षणवर्जितम्॥ (मस्करी) महाभारते [अनु, ६१,२४-२५,३०-३१]

चीर्णवता गुणेर्युक्ता भवयुर्येऽपि कर्षकाः।
सावित्रीज्ञाः कियावन्तस्ते राजन् केतनक्षमाः॥
क्षात्रधर्मिणमप्याजौ केतयेत्कुलजं द्विजम्।
न त्वेवं वणिजं तात श्राद्धेषु परिकल्पयेत्॥
अवती कितवः स्तेनः प्राणिविक्रियकोऽपि वा¹।
²पश्चाचेत्पीतवान् सोमं सोऽपि केतनमहित॥
अर्जियत्वा धनं पूर्णं दारुणैः कृषिकर्मभिः³।
भवेत् सर्वातिथिः पश्चात् स राजन् केतनक्षमः॥

(1) 'प्राणिविक्रयिको वणिक्' इति मु. म. भा.

10

<sup>(2) &#</sup>x27;सिनिष्कृतिः पुन: सोमं पीतवान् केतनक्षमः' इति सु. म. भा.

<sup>(3) &#</sup>x27;दारुणैरिप कर्मिभः' इति मु. म. भा.

#### 11 9 11

# ॥ अथ वज्याः ॥

### तत्र मनुः [३,१३८-१४१]

न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धनैः कार्योऽस्य संग्रहः।
नारिं न मित्रं यं विद्यात्तं श्राद्धे भोजयेद् द्विजम्॥
यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवींषि च॥
तस्य प्रेत्य फलं नास्ति श्राद्धेषु च हविःषु च॥
यः सङ्गतानि कुरुते मोहाच्छ्राद्धेन मानवः।
स स्वर्गाच्च्यवते लोकाच्छ्राद्धमित्रो द्विजाधमः॥
संभोजनी साऽभिहिता पैद्याची दक्षिणा द्विजैः।
इहैवास्ते तु सा लोके गौरन्धेवैकवेदमनि॥
'संभोजनी' सहभुज्यते यया।

#### तथा [३,१४४]

कामं श्राद्धेऽर्चयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम्। द्विषता हि हविर्भुक्तं भवति प्रेत्य निष्फलम्॥

# मनुर्यमश्च प्रथमे [मनु, ३,१६८,१४२]

ब्राह्मणो ह्यनधीयानस्तृणाग्निरिव शाम्यति। तस्मै हव्यं न दातव्यं न हि भस्मनि ह्यते॥ विशेषिणे बीजमुन्नं न वन्ना लभते फलम्। तथाऽनुचे हविदेत्वा न दाता लभते फलम्॥

(1) 'ईरिणं ' ऊषरदेश:।

वसिष्ठः [३,१२]

विद्वद्वोज्यान्यविद्वांसो येषु 'श्राद्वानि मुञ्जते। तान्यनावृष्टिमृच्छन्ति' महद्वा जायते भयम्॥

मनुयमशातातपाः3

यावतो ग्रसते पिण्डान् हव्यकव्येष्वमन्त्रवित्। तावतो ग्रसते प्रत्य दीप्तान् शूलष्टर्ययोगुडान्॥

हारीतः

अपि विचाकुलैर्युक्ता हीनवृत्ता नराधमाः। बुष्पापणात्तु देहस्य दुरात्मानो हि ते स्मृताः॥ श्लौद्रेषु निरता नित्यं यातुधानाः प्रकीर्तिताः। यदेवं बहुभिः पापैः सदा यन्ति नराधमाः॥ पश्लिमीनमृगन्ना ये सर्पकच्छपघातिनः। नानाजन्तुवधे सक्ताः प्रोक्ता दुर्बाह्मणा हि ते॥

तथा

शूद्रप्रेष्यो भृतो राज्ञा वृषलो ग्रामयाजकः। वधवन्धोपजीवी च षडेते ब्रह्मबान्धवाः॥ 'क्षौद्रं', क्षुद्रकर्म, प्राणिवधादि। 'देहस्य' मनुष्य-शरीरस्य। 'ब्रह्मबान्धवाः' द्विजाधमाः॥

यमः

यस्य वेदश्च वेदी च विच्छियेते त्रिपौरूषम्। स वै दुर्ज्ञीह्मणो नाम यश्चैव वृषलीपतिः॥

(1) 'येषु राष्ट्रेषु भुजते ' इति मुद्रितवासिष्ठे ।

(2) हेमाद्रिः—' ऋच्छन्ति ' प्राप्नुवन्ति (४६०)

(3) मनु:, ३, १३३ । हेमाद्रिः, ४६१— 'पिण्डान्' प्रासान् । 'अमन्त्रवित्' वेदरहित: । 'दीतान्' अग्रिसन्तप्तान् । 'ऋष्टिः' आयुषविशेषः । 'अयोगुडाः' अयोगोलकाः ॥

[8

उशना

यथार्थहेतोः पतितानादिष्टान् मनुरब्रवीत् ॥ वेद्धिक्रियणो होते नैव आदेषु भोजयेत्॥ ' यथार्थमादिष्टान्' अध्यापनमित्यर्थः ॥

<u>तथा</u>

असमानयाजकाश्च श्रुतिविक्रयकाश्च ये॥ अन्यपूर्वप्रजाताश्च पतितान् मृतुरब्रवीत् ॥ असंस्कृताऽध्यापकाश्च भृतकाध्यापकाश्च ये॥ तमो विदान्ति ते घोरमिति वैवस्वतोऽब्रवीत्।। 'असंस्कृतोऽ'त्रानुपनीतः।

'आमन्त्रयेद्' इत्यनुवृत्तौ— कात्यायनः 1

द्विनेप्रशुक्च विक्किधइयावदन्तविद्धप्रजननव्याधित-व्यङ्गश्वित्रिकुष्ठिकुनिवर्जम् ॥

'द्विर्नग्नो' विधर्मा। 'ग्रुक्कः' अतिगौरः। 'विक्किधः' विचर्चिकादियुतः । 'विद्धपजननः' कृतिद्याश्रविकारविद्योषो दाक्षिणात्ये प्रसिद्धः॥

गौतमः [१५,१५-१९]

न भोजयेत् स्तेनङ्कीबपतितनास्तिकतद्वृत्ति²वीरहाग्रे-दिधिषूदिधिषूपतिस्त्रीग्रामयाजकाजपालोत्सृष्टाग्निमचपकु-

(1) हेमाद्रि:, ४६९—विक्रव for विक्रिध:।

(2) 'वीरहा ' पुरुषमात्रघातकः, ' अवीरा याश्च योषितः ' इत्यादी पुरुषे वीरशब्दप्रयोगात् (मस्करी).

ज्येष्टायां यद्यन्दायां कन्या या तृह्यतेऽनुजा। सा चाम्रेदिधिवूर्ज्ञेया पूर्वा तु दिधिवूस्समृता ॥ इति मनु (१) स्मरणात् । अथवा [मनु: ३, १७६] भ्रातुर्मृतस्य भार्यायां योऽनुरज्येत कामतः । धर्मेणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिषूपति: ॥

चरक्रदसाक्षिप्रातिहारिकान् । उपपतिर्यस्य च सः। कुण्डा-शिसोमविकय्यगारदाहिगरदावकीणिगणप्रेष्यागम्यागामि -हिंस्रपरिवित्ति परिवेत्तृपर्याहितपर्याधातृत्यक्तात्मदुर्वलक्कन खि श्यावदन्तपौनर्भविकतवाजपराजप्रेष्यप्रातिरूपिक शूद्रा-पतिनिराकृतिकिलासिकुसीदवणिक्शिल्पोपजीविज्यावादि-त्रतालनृत्यगीतशीलान् । पित्रा चाऽकामेन विभक्तान् । शिष्यांश्चेके सगोत्रांश्च ॥

'तद्वृत्तिः' पतितार्थोपजीवी । 'स्त्रीग्रामयाजकः' स्त्रीणां बहूनां चाविद्येषेण याजकः । 'मचपः' सुराव्यतिरिक्तमच-पाता, सुरापस्य पतितपदेनोक्तत्वात् । 'कुचरः' कुत्सिता-चारः । 'प्रातिहारिकः' प्रतिहार इन्द्रजालम्, तेन जीवति प्रातिहारिकः। 'यस्य च स' इति, 'उपपतिर्थस्य विद्यते' यस्य व्यभिचारिणी भार्थेत्यर्थः । 'आत्मत्यागी' साहसिकः । 'दुर्बलो'ऽत्र नपुंसकः । 'अजपः' जपरहितः। "प्रातिरूपिकः' कूटपण्यस्य विकेता । 'किलासी' सिध्मलः । 'ज्याद्यीलः' आयुधाभ्यासरतः ॥

याज्ञवल्कयः [१,२२२-२२४]

रोगी हीनातिरिक्षाङ्गाः काणः पौनर्भवस्तथा। अवकीर्णी कुण्डगोलौ कुनखः इयावदन्तकः॥

- (1) 'प्रातिहारिकः' ऐन्द्रजालिकः (अपरार्कः, ४५३)॥
- (2) दाराभिहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥ (मनुः. ३, १७१)
- (3) 'श्याविच्छ्वित्र ' इति मस्करिपाठ: ।
- (4) 'प्रातिरूपकः' कूटतुलामानादिव्यावहारिकः, येनकेनीचत् प्रकारेण विश्वतो वा । (मस्करी)
  - (5) ' किलासी ' कुष्ठी भूमिहर्ता वा (मस्करी)
  - (6) परदारेषु जायेते द्रौ सुतौ कुण्डगोलकौ । पत्यौ जीवति कुण्डस्स्यान्मृते भर्तरि गोलकः ॥ इति मनुः(६, १७४)

भृतकाध्यापकः क्षीवः कन्यादृष्यभिद्यास्तकः । मित्रधुक् पिद्युनः सोमविक्रयी परिनन्दकः ॥ मातापित्रोर्गरोस्त्यागी कुण्डाद्यी वृषलात्मजः । परपूर्वापतिस्तेनकर्मदुष्टाश्च निन्दिताः ॥

# <sup>2</sup>यमः

नाश्चित पिशुने देवा नाश्चन्त्यन्तवादिनि । भार्याजितस्य नाश्चित्त यस्य चोपपतिर्गृहे ॥ न खरैरुपजातस्य न रक्तोऽन्तरवाससः । द्वयङ्गुलातीतकर्णस्य सुञ्जते पितरो हविः ॥ य एतैर्लक्षणैर्युक्तास्तांस्त्वपङ्कत्यान् विनिर्दिशेत् ॥ ये त्वेतरशुभदेषिनिवृत्तास्तान्नियोजयेत् ॥

### ³देवलः

गोभर्तृ विश्वस्तान्नद्यविज्ञतिमञ्चातकाः । मातृ पितृपुत्रदाराग्निहोत्रत्यागिनो यज्ञोपिनहन्ता वृषलीपितः
सोमिविकयी वात्यो निष्क्रियश्चेति पितताः । जारोपपतिकुण्डाशिकुण्डगोलकभर्तृ दिधिषूपितमूहभृतकाध्यापकायाज्ययाजकब्रह्मधर्मदुष्टद्रव्यविक्रियकदर्यवर्णसंभेदकानार्थभ्रष्टशौचाधन्यदेवलकवार्धु षिकगोत्रभितपरिवित्तिपरिवेत्तृकृष्णपृष्ठकाण्डपृष्ठाधिकृतिनराकृत्यवकीर्णिम्लेच्छावरेटकरणारण्यागारदाहिनः षड्विधाः क्षीबाश्चेत्युपपातिकनः ।
अनपत्यक्र्रसाक्षिपुंस्त्वोपघाति रस्त्रीजितसेतुभेदकतालाव-

- (1) कुण्डस्यान्नं योऽश्नाति असौ 'कुण्डाशी'। एवं गोलकस्यापि। (मिताक्षरा)
  - (2) अपरार्के, ४४७-४४८.
  - (3) हेमाद्रि:, ४९६.
  - (4) अपरार्कः, ४४९.
  - (5) 'क्टोपसाक्षिपृष्टोपघातिस्त्रीजित ' इति हेमाद्रिपाठः (४९६)।

चरण¹रङ्गोपजीविविधर्मपाठक'प्रायश्चित्तनिमत्तधृतंसाह-सिकमृगयुकितवनास्तिकपिशुन³शठवणिग्वन्दि⁴पौनर्भवा-त्मंभरिशुक्तिसमुद्रयायिकृत्याभिचारशील मेलकश्वयुग्वै-द्यभृतककन्यादृषक कृतवृक्र्रक्जहकमित्रश्चरदत्तापव्यिसम-यभेदक वाग्दण्डपक्षकाक्षकशिल्पकहस्त्यारोहाश्ववन्धका-श्चेति वर्ज्याः पातनीयकाः । अष्टाभिः पापरोगैरभिभृता विकलेन्द्रिया हीनाङ्गाधिकाङ्गश्चेति पङ्किदूषकाः । उन्मा-दस्त्वग्दोषो राजयक्ष्मा श्वासो मधु प्रमेहो भगन्दरो महोदर-मश्मरीत्यष्टौ पापरोगाः । जडान्धकाणविधरक्कणि इति विकलेन्द्रियाः । उभयभेदसंक्लेदा दुष्टव्रणाः । पापिष्ट-तमाश्चेति ।

एते पश्चिवधाः प्रोक्ता वर्जनीया नराधमाः।
स्वसंज्ञालक्षणास्ते स्युः विशेषश्चात्र वक्ष्यते ॥
एते दुर्ब्राह्मणाः सर्वे कमशः समुदाहृताः।
कर्मणा योनितश्चैव देहदोषश्च कुत्सिताः॥
एतेषां कर्मदोषेण पतिता ये नराधमाः।
यान्ति ते निरयान् घोरान् त्यकाः सद्भिरिहैव च ॥
योनिदोषेण ये दुष्टा ये च दोषैः शरीरजैः।
इहैव वर्जनं तेषां भवेदनपराधिनाम्॥
कृतव्रः पिशुनः करो नास्तिकः कुहकः श्वः।
मित्रधुक् चेति सर्वेषां विशेषान्निरयालयाः॥

- (1) 'खड्गोपजीवि ' इति हेमाद्रिः।
- (2) 'पाठकानित्ययाचकप्रायश्चित्तवृत्तिभूतंसाधनिकमृगयु' इति हेमाद्रि:।
- (3) ' शवरवणिक् ' इति हेमाद्रिः ।
- (4) 'पौनभर्वात्मंभारे-शुल्कि समुद्रयायि 'इति हेमाद्रि:।
- (5) 'तैलिक शास्त्रिक-' इति हेमाद्रिः।
- (6) 'भ्रणन्न' इति हेमाद्रिः।
- (7) ' वाग्दण्डपरुषाशाक्त्यशिव्यिक ' इति हेमाद्रिपाठः ; वाग्दुष्टपरुष-उ.

# सर्वे पुनरभोज्याः स्युरदानाहश्चि कर्मसु । ब्रह्मभावान्निरस्ताश्च पापदोषवद्यानुगाः ॥

'तालावचरणः' तालवादनजीवी । 'विधमेपाठकः' श्रितस्मृत्यविहितानां धर्माणामध्येता] पुष्कसः। 'मेलकः' मृगवधजीवी॥ 'श्वयुक्' श्वकीडी। 'दत्तापव्ययी' दत्तस्यास्त्र ययकर्ता। 'वाग्दण्डपरुषः' वाग्दण्डाभ्यामुग्रः। 'अश्ववस्यः' विकयार्थं योऽश्वान् बध्नाति। 'कुणिः' पाणिविकलः। अन्ये च 'राज्ञः पुरोहितप्रभृतयः' स्मृतिकारैरेव निरुक्ता अग्रे प्रमृहयन्त इति वक्ष्यामः ॥

इति वर्ज्याः॥

(1) 'यज्ञापहन्ता' यज्ञविष्ठकारी । नित्यनैमित्तकयोरकर्ता 'निष्क्रियः'। 'गोलस्य 'वैधवेयस्य, 'मर्ता ' पुत्रत्वेन स्वीकर्ता, 'गोलमर्ता' । ब्रह्मैव धर्मो यस्य 'ब्रह्मधर्मा ' ब्रह्मवित्त्वव्याजेन सकलधर्मत्यागीत्यर्थः । 'अनार्यः' अशिष्टः । 'निकृतः' छद्मप्रयोगपरः । 'पृष्ठोपघाती' परोक्षे घातोपायप्रयोक्ता, चमरी-पुञ्छलेता वा बलीवर्दपुञ्छोत्पाटनेन वाणिज्यादिकर्ता वा । 'तालावचरणः' तालवादकः, चरतेर्भक्षणार्थत्वात्तालफलस्य तालनिर्यासस्य मक्षयिता वा । श्रुतिस्मृत्य-विहितानां धर्माणां अध्येताऽ'धर्मपाठकः'। प्रायश्चित्तप्रत्याम्नायभूतेन वा परप्राय-श्चित्ताचरणल्व्धेन वा द्रव्येण वृत्तिर्जीवनं यस्य सः 'प्रायश्चित्तवृत्तिः'। 'धूर्तः' वञ्चकः । वरगादिसाधनेष्विकृतः 'साधनिकः'। 'मृगयुः' पापिद्विव्यसनी। देविपत्रादिभ्योऽप्रदाय निजोदरभरणमात्रपरायणः 'आत्मम्भिरः'। 'मृगयुः' गर्भपाती । 'कुहकः' दाग्मिकः। 'दत्तापव्ययी' परैर्दत्तस्य धनस्यासद्व्ययकर्ता ॥ (हेमाद्रिः,४९७-४९८)

#### 119011

# ॥ अथापाङ्क्तेयाः ॥

#### तत्र यमः

अपाङ्क्तेया द्विजाश्चान्ये तान् मे निगदतः शृणु। येभ्यो दत्तं न देवानां न पितृणां च कर्मकृत्॥ काणाः कुण्डाश्च<sup>3</sup> पण्डाश्च<sup>4</sup> कृतघा गुरुतल्पगाः। ब्रह्मवाश्च सुरापाश्च स्तेना गोवाश्चिकित्सकाः॥ <sup>5</sup>राष्ट्रकामास्तथोन्मत्ताः पशुविक्रयिणश्च ये। <sup>7</sup>मानकूटास्तुलाकूटाः शिल्पिनो <sup>8</sup>ग्रामयाजकाः॥ वृषलीभिः प्रपीताश्च श्रेणीराजन्ययाजकाः। राजभृत्यान्धबधिरमूकखल्वाटपङ्गवः॥ <sup>9</sup>कलोपजीविनश्चेव ब्रह्मविक्रियणस्तथा।

हेमाद्रि:, ४८८-४९०. (1)

' अश्राद्धेयाः ' इति मित्रमिश्राहतपाठः (2)

'कुब्जाश्च' इति हेमाद्रि-मित्रमिश्राद्यतपाठः (श्राद्धप्रकाशः, ९३) (3)

' षण्डाश्च ' इति हेमाद्रिमित्रमिश्रौ ।

(4) पौरोहित्यार्थे यज्ञार्थे वा राष्ट्रं वशीकर्तुं कामयते सः 'राष्ट्रकामः'।। (5) (हेमाद्रिः, ४९०)। 'परराष्ट्रं ' इति मित्रमिश्रः (९४)

'तापसोन्मत्ताः' इति मित्रमिश्रः । (6)

' ग्रामक्टाः' इति हेमाद्रिः, ४८८ ; मित्रमिश्रः, ९३; 'मानक्टा ' (7) इति कमलाकर: । ग्रामं कूटयति छलयतीति 'ग्रामकूटकः' (हेमाद्रिः, ४९०)

' ग्रामयाचकाः ' इति हेमाद्रिः । 'ग्रामयाजकाः' इति मित्रमिशः । (8)

'कलया ' मुवर्णवृद्धया जीवतीति 'कलोपजीवी ' (हे., ४९०) 'कल्गोजीविनः' इति मित्रमिश्रः । 'कन्योपजीविन' इति युक्तमिति शाद्धप्रकाशे स्वितम्।

[80

¹दण्डध्वजाश्च ये विप्रा ग्रामकृत्यकराश्च ये ॥
अगारदाहिनश्चैव गरदा वनदाहकाः² ।
कुण्डािशानो देवलकाः परदारािभमर्षकाः ॥
स्यावदन्ताः कुनिष्नः कुष्टिनः शिल्पिनश्च ये ।
विणेजो मधुहन्तारो³ हस्त्यश्वदमका द्विजाः ॥
कन्यानां दूषकाश्चैव ब्राह्मणानां च दूषकाः ।
⁴स्चकाः पोषकाश्चैव कितवाश्च कुशीलवाः ॥
⁵समयानां च भेत्तारः प्रदाने ये च बाधकाः ।
अजाविका माहिषिकाः सर्वविक्रियणश्च ये ॥
॰वैद्यावीषु च ये सक्ता अलाजादाहिनस्तथा ।
धनुद्धतां चतृवृत्तिर्मित्रधुक् शाठ एव च ॥
इषुकर्ता तथा वज्यों यश्चाग्रदिषिष्पतिः ।
पाण्डुरोगी गण्डमाली यक्ष्मी च श्चामरी तथा ॥
िश्चनः कूटसाक्षी च दीर्घरोगी वृथाश्रमी ।
प्रवज्योपनिवृत्तश्च वृथाप्रवजितश्च यः ॥

- (1) यो महापराधी राज्ञा च पदाद्यङ्कनेन कृतदण्डः स 'दण्डध्वजः' उच्यते (हेमाद्रिः)
  - (2) 'गरदानलदाहकाः' इति मित्रमिश्रः
- (3) 'मधुहन्तारों ' इति हेमाद्रिमित्रमिश्रौ—मधुग्रहणार्थे मधुमक्षिकोपघाती 'मधुहन्ता ' इति व्याकुरुतः । 'मधुहर्तार ' इति—उ
  - (4) 'सूचकाः' परदोषस्य इति शेषः (श्रा. प्र., ९४)
  - (5) राजादिकता व्यवस्थाः 'समयाः' (हे.)
  - (6) 'वैष्णवीषु' इन्द्रजालादिमायासु (हे.)
- (7) 'शलाकादाहिनश्च ये' इति हेमाद्रिवीरीमत्रोद्यपाठः । 'शलाकादा-हिनः' ब्रह्मचिकित्सायां लोहशलाकया दाहकाः । करुपतरी तु 'अलाजादाहिन' इति पाठः । तदा लाजादाहो लाजहोमस्तदुपलक्षितो विवाहो यैर्न कृत इत्यर्थः ॥ (श्राद्धप्रकाशे, ९४)॥ 'शलाका' शस्त्रं, 'दाहः' अग्रिकम, ताम्यां ये मैषज्यमा-चरन्ति ते 'शलाकादाहिनः' इति हेमाद्रिः (४९१)॥
  - (8) यः शास्त्राविहिताश्रमेषु वर्तते स 'वृथाश्रमी' (हे.)

यश्च प्रविताज्जातः 'प्रविज्यावसितश्च यः ।
तावुभी ब्रह्मचाण्डालावाह वैवस्वतो यमः ॥
राज्ञः प्रेष्यकरो यश्च ग्रामस्य नगरस्य च ।
समुद्रयायी वान्तादी² केदाविक्रयिणश्च ये³ ॥
अवकीणीं 'दारीरघो गुरुघः पितृदूषकः ।
गोविक्रयी च दुर्वालः पूगानां चैव याजकः ॥
मचपश्च कदर्यश्च सह पित्रा विवादकः ।

उदाण्डिको बन्धकीभर्तां त्यक्तात्मा दारदूषकः ॥
सद्भिश्च निन्दिताचारः स्वक्रमपरिवर्जितः ।
परिवित्तः परिवेत्ता भृत्याचार्यो निराकृतिः ॥
द्युष्टश्च व्रारकाचार्यो मानकृतौलिकस्तथा ॥
चौरा वार्ष्वषिका दुष्टाः परस्वानां च नाद्यकाः ।
चतुराश्रमवाद्याश्च सर्वे ते पङ्क्तिदूषकाः ॥
इत्येतैर्लक्षणैर्युक्तांस्तान् द्विजान्न नियोजयेत् ।

'पण्डो'ऽत्र षण्डः। 'चिकित्सकः' चिकित्साजीवी। 'राष्ट्र-कामाः' राष्ट्राधिपत्यकामाः। 'मानक्टाः' क्टमानव्यवहा-

(1) विधिवत्प्रवर्षां स्वीकृत्यं ततः परिश्रष्टः 'प्रवर्षावसितः (हे.)

(2) 'वार्ताशी' इति हेमाद्रिः (४८९)

(3) 'केशविक्रियणः' चामरादिविक्रेतारः

(4) 'च वीरहों' इति हेमाद्रिमित्रमिश्रौ । बालहन्ता इति च व्याख्यातम् ।

(5) अपराधप्रयोज्यदण्डाधिकृतः ' दाण्डिकः' (हे.)

(6) पुंश्रलीपतिः (हे.)

(7) कृतात्मघातोद्यम: (हे.)

(8) मुखसुखादिना पुरुषान्तरसंयोजनेन वा कुलस्त्रीणां दूषियता 'दारदूषकः' । वनितान्तरानुरक्ततया पूर्वदाराणां मिध्याभियोक्ता वा 'दारदूषकः' (हमाद्रिः)

(9) शिश्चनामक्षरपाठको 'दारकाचार्यः'। (हेमाद्रिः)

रिणः। 'श्रेणी' सजातीयसमूहः। 'खल्वाटः' खलतिः। 'दण्डध्वजः' साहसदण्डादिषु राज्ञा कृतदण्डचिहः। 'पोषकाः' पक्षिणामिति दोषः। 'वैष्णवी' शूद्रा। 'अलाजादा-हिनः' लाजानां दाहो विवाहस्तद्रहिताः, ते च कृतसमा-वर्तना बोद्धव्याः। 'श्राठो' मायावी। 'श्रामरी' अप-स्मारी। 'दुर्वालो'ऽत्र लोहितकेशः, खल्वाटगण्डयोः पृथ-गुपादानात्। 'प्राः' सङ्घः। 'दारकाः' अनुपनीताः। 'तैलिकः' तैलविकयोपजीवी॥

मनुः [३, १५०-१६७]

ये स्तेनाः पतिता क्लीवा ये च नास्तिकवृत्तयः।
तान् हव्यकव्ययोर्विप्राननहीन् मृनुरब्रवीत्॥
जिटलं चानधीयानं विर्वालं कितवं तथा।
याजयन्ति च ये पूगांस्तांश्च श्राद्धे न भोजयेत्॥
चिकित्सकान् देवलकान्² मांसविकयिणस्तथा।
वैविपणेन च जीवन्तो वर्ज्याः स्युईव्यकव्ययोः॥
प्रेष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी इयावदन्तकः
।
प्रतिरोद्धा ग्ररोश्चैव त्यक्ताग्निर्वाधिषस्तथा॥
यक्ष्मी च पशुपालश्च परिवेत्ता निराकृतिः
।

कृष्त्विद्धं परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तरं एव च॥

- (1) 'दुर्बलः' इत्यन्ये पठित्तः; 'भोक्तुमक्षमः ' इति हेमाद्रिः (४८३); 'दुर्बालः' स्खलितलोहितकेशो विकलेन्द्रियो वा । 'कितवो' चूतकारः । 'याजयन्ति ये पूरान् ' सङ्घान् । यः कमशः प्रत्येकमि बहून्याजयित बहुकृत्व आर्त्विज्यं करोति, सोऽपि न भोज्यः । (मेधातिथिः)
  - (2) 'देवलकाः' प्रतिमापरिचारकाः । (मेथातिथिः)
  - (3) 'विपणेन ' लवणादिना प्रतिषिद्धपण्येन
  - (4) 'श्यावदन्तकः' इति मेधातिथिहेमाद्रिमित्रमिश्रपाठः । श्यामदन्तकः-उ.
- (5) 'निराकृति:' सत्यधिकारे महायज्ञानुष्ठानरहितः (मेधातिथिः) विस्मृतवेदो वा (हेमाद्रि:, ४८३)
  - (6) ब्राह्मणानां वेदस्य वो देष्टा 'ब्रह्मद्विट्' (हेमाद्रिः)

कुशीलवोऽवकीणीं च वृषलीपतिरेव च।
पौनर्भवश्च काणश्च यस्य चोपपतिर्गृहे ॥
भूतकाध्यापको यश्च भृतकाध्यापितश्च यः।
² शूद्रशिष्यो गुरुश्चेव वाग्दुष्टः³ कुण्डगोलकौ ॥
⁴अकारणात् परित्यका मातापित्रोग्रीरोस्तथा।
⁵ ब्राह्मैयौँनैश्च संबन्धः संयोगं पतितैर्गतः॥
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविकयी।
समुद्रयायी वन्दी च तैलिकः कूटकारकः ॥
पित्रा विवदमानश्च केकरो मद्यपस्तथा।
पापरोग्यभिशस्तश्च दास्भिको रसविकयी ॥
धनुःशराणां कर्ता च यश्चाग्रेदिधिषूपतिः ॥॥

(1) 'अवकीणीं' स्त्रीसंबन्धात् विछप्तब्रह्मचर्यः ।

(2) श्रूद्रस्य शिष्यः 'श्रूद्रशिष्यः', तस्य गुरुः।

(3) वाचा दुष्टः परुषानृतभाषी । अभिशस्त इत्यन्ये (मेघातिथिः)

(4) परित्यागकारणं च 'त्यजेत् पितरं राजघातकम्' इत्यादि । मातापित्रोः 'परित्यागस्तु 'तत्पादसेवादे: शुश्रूषायाः अकरणम् । (मेधातिथिः)

(5) 'ब्राह्मैः' याजनाध्यापनादिभिः, 'यौनैः' कन्यादानादिभिः संबन्धेः, यः पतितैः सह संसर्गे गतः, 'संवत्सरेण पतितेन सहाचरित' इति पतितपदेनैव

लब्धेऽपि संसर्गिणि वत्सरादर्वागपि प्रतिषेधार्थमिदम् ॥ (हेमाद्रिः, ४८४)

(6) अगारस्य गृहस्य दग्धा । 'कूटकारक:' साक्ष्येष्वनृतवादी । (मधातिथिः)॥ 'कूटानां' नाणकानां कर्ता वा (हेमाद्रिः, ४८४)

(7) 'केकरो ' विलितप्रेक्षां अध्यर्घदृष्टि: । 'पापरोगी' कुष्ठी । 'रसविक्रयी' विषस्य विक्रेता । (मेघातिथिः) ॥ मधुरादिरसाधिष्ठानानां गुडलवणक्षौद्रकप्रभृतीनां

विकेता इति शङ्खधरः (हेमाद्रिः)

(8) 'अग्रेदिधिषूपितः' इत्यत्र दिधिषूराब्दस्य अग्रेपदेन पितपदेन च पृथक्-संबन्धः । ततोऽग्रेदिधिषूपितरेकः दिधिषूपितरन्यः । समासान्तर्गतस्यापि एकशब्दस्य द्वाभ्यां भिन्नप्रस्थानाभ्यामिसंबन्धः स्मृतिशास्त्रत्वादुपपद्यत इति समाहितं मेधाविथिना । मृतस्य भ्रातुर्भार्यायां धर्मेण नियुक्तायामिप योऽनुरागवशदालिङ्गन-चुम्बनादीनि कुर्यादसकृद् वा प्रवर्तते स 'दिधिषूपितः' । जीवतस्तावत् भ्रातुर्भार्या-यामनुरक्तः 'अग्रेदिधिषूः' । अथवा विवाहार्हायां ज्येष्ठायामनृद्वायां या कनीयसी परिणीयते सा 'अग्रेदिधिषूः', तस्याः पितः 'अग्रेदिधिषूपितः' ॥ (हमाद्रिः, ४८५) मित्रध्रग्यत्वृत्तिश्च पुत्राचार्यस्तथैव च ॥
श्रामरी गण्डमाली च श्वित्र्यथो पिद्युनस्तथा ।
उन्मत्तोऽन्धश्च वज्याः स्युर्वेदर्निन्दक एव च ॥
हिस्तगोऽश्वोष्ट्रदमको नक्षत्रैर्यश्च जीवति ।
पिक्षणां पोषको यश्च युद्धाचार्यस्तथैव च ॥
स्रोतसां भेदकश्चैव तेषां चावरणे रतः ।
³गृहसंवेदाको ह्तो वृक्षारोपक एव च ॥
श्वतीडी द्येनजीवी च कन्यादृषक एव च ॥
श्वतीडी द्येनजीवी च कन्यादृषक एव च ॥
श्वासहीनः क्लीबश्च नित्यं याचनकस्तथा ।
श्वासहीनः क्लीबश्च नित्यं याचनकस्तथा ।
श्वारश्चिको माहिषिकः परपूर्वापतिस्तथा ।
प्रेतिनर्यातकश्चैव वर्जनीयाः प्रयत्नतः ॥
एते विगहिताचारा अपाङ्केया नराधमाः ।
द्विजातिप्रवरो विद्वानुभयत्र विवर्जयेत् ॥

# 'जिटलो' ब्रह्मचारी । अत्र 'अनधीयानः' उपनी-तमात्रोऽनादिष्टवेदवतः। यत्र 'ब्रह्मचारी' 'सहस्रद' इत्यत्र

- (1) 'भ्रामरी' अपस्मारी। 'श्वित्री'श्वेतकुष्ठी। 'पिशुनः' परमर्म-प्रकाशकः कर्णेजपः॥ (मधातिथिः)
- (2) 'वावारणे ' इति मूलमातृकायाम् । 'आवरणं ' आच्छादनं इति (मेधातिथिः)
  - (3) ' गृह संवेशकः' वास्तुविद्योपजीवी । (हेमाद्रिः)
- (4) 'वृषलवृत्तिश्च ' इति मेधातिथिपाठः-सूदेभ्यः सेवादिना यो जीवति इति न्याख्यातञ्च ।
  - (5) 'श्रीपदी ' एकः पादो महान् यस्य । ( मेघातिथिः)
- (6)2 ' उरभ्राः' मेषाः पण्यं यस्य सः 'औरभ्रिकः' । एवं 'माहिषिकः'। (हेमाद्रिः)
  - (7) 'एतान् विगर्हिताचारान् अपा <u>के</u> यात्रराधमान्' इति मेधातिथि: पठित ।

#### श्राद्धकाण्डे ऽपाङ्केयाः

20

पङ्क्तिपावनत्वसुक्तं, तदध्ययनयुक्तस्य बोद्धव्यम्। 'दुर्वालः' खलितः, न तु दुश्चर्मा, तस्य पदेनैव पृथगुपादानात् ॥ 'प्रतिरोद्धा' गुरोरासेधकर्ताः। 'गणाभ्यन्तरः' गणस्य सामान्यपुरुषः। 'वृक्षारोपकगृहसंवेशकद्ता' अत्र भृतिजीविनो बोद्धव्याः²॥

श्रह्यः

ब्राह्मणा ये विकर्मस्था<sup>3</sup> वैडालवृतिकास्तथा<sup>4</sup>। हीनाङ्गा चाधिकाङ्गाश्च विज्ञेया पङ्क्तिद्षकाः॥ कुनखी च्यावदन्तश्च दुश्चर्मा वृषलीपतिः। कुष्ठी च राजयक्ष्मी च ब्राह्मणाः पङ्क्तिद्षकाः। गुरूणां प्रतिकृलाश्च वेदाग्न्युत्सादिनश्च ये। गुरूणां त्यागिनश्चेव ब्राह्मणाः पङ्क्तिद्षकाः॥ अनध्यायेष्वधीयानाः शौचाचारविवर्जिताः। चूद्रान्नरसपुष्टाङ्गा ब्राह्मणाः पङ्क्तिद्षकाः॥

राङ्खलिखितौ

<sup>5</sup>अन्तवादी तस्करो राजभृत्यो वृक्षारोपकवृत्तिर्गरदोऽ-ग्निदः वृद्धोपाध्यायो वन्दी घाण्टिको देवलको पुरोहितो

(1) 'प्रतिरोद्धा ' गुरोर्वाग्व्यवहारेऽन्यत्र च यो गुरो: प्रतिबन्धे प्रातिक्र्ये च वर्तते । ( मेधातिथिः)

(2) वृक्षान् रोपयित मूल्येन । धर्मार्थे तु न दोषः । 'दूतो ' राजः प्रेष्यो दासविद्यिनियोज्यः । दूतस्तु सन्धिविग्रहादावेव प्रेष्यते । 'गृहसिनिवेशकः' वास्तु-विद्याजीवी । न त्वात्मनो गृहाणां सन्निवेशियता ॥ (मेधातिथिः)

(3) अविहितप्रीतिषद्धकमीनुष्ठातारी 'विकर्मस्थाः' (हेमाद्रिः)

(4) 'वृतिकाः शठाः' इति हेमाद्रिः (४९३)

(5) 'अनुक्', (अनधीतवेदः) इति हेमाद्रिपाठः (४९२)

(6) 'अग्निद: श्वागणिक: ग्रूद्रोपाध्याया' इति हमाद्रिणा भृतः पाठः । श्वगणै: चरतीति 'श्वागणिक:'।

[80

नक्षत्रादेशवृत्तिर्व्रह्मपुरुषो मचपो ब्रह्मविकयी कितवः कूटकारको मानुषपशुविकयिणश्चेत्यपाङ्केयाः॥

### <sup>2</sup>हारीतः

चिकित्सकवृषलप्रेष्यकारुकितवश्वकीडकराकुनिजी-वन³मीनघातकचेष्टितपुंश्चलवाधुषिकाहितुण्डिकप्रत्यवसित -भृतकाध्यापकतेलिकसूचकिनयामककुद्यालवादीन् दैवे पित्र्ये च वर्जयेत् । नास्तिकक्षीबकदर्यपौरिन्ध्रकाकीडिनोऽनृतवादि-नो जपहोमसन्ध्याशौचवर्जिताः यौनस्रौवमौखसंकरसंकी-णिश्चापुण्या ब्राह्मणवृत्तिष्ठववधबन्धोपजीविवृषलीपितश्द्र-ग्रामयाजकतस्करागारदाहिगरदसोमविकियगायननतिकधनुः श्वारयोजकाः कुण्डगोलकौ नराशंसकापिलकदेवलिधाण्टि-कनक्षत्रजीविमहोदधिगामिदीधरीगिमहापथिकाः पतिताः पतितप्रोहिताश्चानिवर्तमानाः पङ्किद्षका भवन्ति ॥

'वृषलप्रेष्यः' शूद्राज्ञाकारी । 'शक्कानिजीवनः' श्येन-जीवी । 'मीनघातकचेष्टितः' 'मीनघातको' वकः, तस्येव चेष्टितं वृत्तिर्यस्य स तथा, वकवृत्तिरित्यर्थः। 'आहितुण्डिकः' सर्पकी डाजीवी । 'नियामकः' पोतवाहकः, भृतिमादाय यः परान्नियच्छति वा । 'कुशीलवः' चारणः। 'आकीडी' सततं

- (1) 'यो जीवन्मुक्तवेषेण लोकं प्रतारयन् द्रव्यमर्जयति स 'ब्रह्मपुरुषः।' (हेमाद्रिः)
  - (2) हेमाद्रिः, ४९४.
  - (3) 'मीनघातकावेष्टिक ' इति हेमाद्रिः।
  - (4) 'कदर्य-क्रीडन ' इति हेमाद्रिः।
- (5) 'अण्डगोद्यौ नराशंस-प्रघाण्टिक-नक्षत्रजीवि-महाब्धिगामि' इति हेमाद्रिणा पठितम् ।
- (6) यः क्षुद्रघण्टिकादिनिवन्धनपुरःसरेण नृत्यगीतादिना जीवति स 'धाण्टिकः'। यो वा महतीं घण्टां वादयन्नेव प्रतिगृहं भिक्षते सोऽपि 'घाण्टिकः'। गुर्जरदेशे घण्टाल इति प्रविद्धः॥ हेमाद्रिः, ४९४

कीडनशीलः। 'अनृतवादी' अनृतभाषणशीलः। 'नराशंसः' मनुष्यस्तुतिशीलः। 'धनुःशरयोजकः' धनुःकर्ता शरकर्ता च। 'कपिलः' कुतिसतकपिलः, अतिकपिलमूर्तिरिति यावत्। 'दीर्घमहापथिकः' दीर्घाध्वना मरणे कृतोचमः। 'अनिवर्तमानाः' तन्नैवाभिरताः ॥

<sup>2</sup>विष्णुः [८२,३-३०]

हीनाधिकाङ्गान् विवर्जयेत्। विकर्मस्थांश्च । वैडालव्रतिकान् । वृथालिङ्गिनः । नक्षत्रजीविनः । देवलकान् ।
चिकित्सकान् । अन्द्याप्रजान् । तत्पुत्रांश्च । बहुयाजिनः ।
ग्रामयाजिनः। गृद्धयाजिनः। अयाज्ययाजिनः³। व्रात्यान्।
अवृत्याजिनः । पर्वकारान् । सृचकान् । भृतकाध्या
पकान् । श्रृतकाध्यापितान् । ग्रृद्धान्नपृष्टान् । पिततसंसर्गान् । अनधीयानान्। संध्योपासनभ्रष्टान्। राजसेवकान्।
नग्नान् । पित्रा विवदमानान् । पितृमातृगुर्विग्नस्वाध्यायत्यागिनश्चेति ॥

# ब्राह्मणापसदा ह्येते कथिताः पङ्क्तिदृषकाः। एतान् विवर्जयेद्यत्नाच्छ्राद्धकर्मणि पण्डितः॥

(1) मरणफलकग्रीवावेष्टनं 'आवेष्टः'। आवेष्टनेन पशुसंज्ञपनार्थं यो यज्ञे परिक्रीयते स 'आवेष्टिकः'। संग्रहीतपुंश्चलीशुरुकेन यो जीवित सः 'पौंश्चलः'। आश्रयात्परिच्युतः 'प्रत्यवितः'। स्वं धनं स्वस्यायं 'सौवः' स चासौ सङ्करश्च 'सौवसङ्करः' वृत्तिसङ्कर इत्यर्थः। 'महाव्धिगामी 'द्वीपान्तरगन्ता । सुमूर्षतया प्रस्थितः 'महापथिकः'। 'अनिवर्तमानाः' प्रायश्चित्तमकुर्वाणाः।। (हेमाद्रिः, ४९५)

(2) हेमाद्रिः (४९४)

- (3) 'अयाज्ययाजिन:'-Wanting in the printed Visnusmiti and Hemādri's citation.
- Hemādri's citation.

  (4) The printed Smṛti and Hemādri read तद्याजिनः for अन्तयाजिनः (?)
  - (5) पतितससंक्तानिति—उ.
  - (6) ' उप्रान् ' इति हेमाद्रिपाठः ।

12

''पर्वकारः' इषुकारः । 'उग्रो'ऽत्र दृष्टान्तःकरणकोपः ।

आपस्तम्बः [२,१७,२१]

श्वित्रिः शिपिविष्टः परतल्पगाम्यायुधीयपुत्रहराही-त्पन्नो ब्राह्मण्यामित्येते भुञ्जानाः पङ्क्तिदृषणाः [भवन्ति॥]

'श्वित्री' द्वश्चर्मा । 'आयुधीयपुत्रः' आयुधजीविनः पुत्रः । 'शुद्रोत्पन्नो ब्राह्मण्यां' असमवर्णदारपरिग्रहे ब्राह्मण्यां पुत्रमनुत्पाच शुद्रायामुत्पादितपुत्र इति कुपर्दी ॥²

#### सुमन्तुः

तस्करिकतवाजपालगणिकाश्रद्धप्रेष्या[गम्यागामि] परिवेत्तृपरिवित्तिपर्याहित[पर्याधातृ]पौनर्भवान्धवधिरचार-णक्कीबावकीणिवार्धुषिकगरदायिकक्र्रसाक्षिनास्तिकवृषली-पत्य³हुतादोत्सृष्टाग्निसोमविक्रियि[विक्रेतृपौस्तिक⁴कथक⁵]क्र-ण्डाशि[कुण्डगोलकं]यन्त्रकारकाण्डपृष्ठ¹दुश्चमेषण्ड[१चण्ड]

- (1) 'पर्वकाराः' काण्डकाराः (हेमाद्रिः, ४९५)
- (2) Cited by Viramitrodaya, p. 97. यो विशुद्धजातीयायामपि ब्राह्मण्यां श्रुद्रात् शूद्रसमानाद् ब्राह्मणादुत्पन्न: ॥ (हेमाद्रि, परिशेषखण्ड, ४९६.)
  - (3) 'अहुतादः' विना पञ्चयज्ञादिकं भोक्ता इति वी. मि., ९५
  - (4) 'पौरितकः' पुस्तकविकेता (वी. मि., ९५)
- (5) 'कथक:' विटजनरञ्जनाय वृहत्कथादीनां कथानां वक्ता (हेमाद्रि:, ४८०)
- (6) [ ] Omitted by the manuscript, and restored from Hemādri, p. 486.
  - (7) काण्डपृष्ठाश्चोक्ता हारीतादिभिः-[वी. मि., ९५]
    शूद्रापुत्राः स्वयंदत्ता ये चैते कीतकाः सुताः ।
    ते सर्वे मनुना प्रोक्ताः काण्डपृष्ठा न संशयः ॥
    स्वकुळं पृष्ठतः कृत्वा यो वै परकुळं व्रजेत् ।
    तेन दुश्चरितेनासौ काण्डपृष्ठो न संशयः ॥
  - (8) 'चण्डः' छिन्नमेइनचर्या इति हेमाद्रिः (४८८)

विद्धशिक्त देवलकण्ठारूढ[षण्डारूढ]पतित यायोत्थितकुन-खिकिलाशि वयावदन्तवणिक्शिल्पिवादित्र नत्यतालो [न्त्य-गीतवायो]पजीविम्लयसांवत्सिरक महापिकाइमकुटकही-नाङ्गातिरिकाङ्गविरागवासस्त्रापाङ्कोयाः॥

'प्रेच्य'पदस्य गणादिपदैः प्रत्येकमिसंबन्धः । 'चन्त्रकारकः' इक्षुतिलयन्त्रकारी । 'प्रायोत्थितः' अनदान-व्रतश्रष्टः । 'मूल्यसांवत्सरिकः' मूल्येन यो नक्षत्रादि कथयति, ज्यौतिषक इत्यर्थः ॥

पैठीनसिः

<sup>5</sup>[कुनखिकिलाशिर्यावदन्ताः पित्रा विवदमानश्च यश्च स्त्रीजितः] कुष्ठी स्त्रीवः कितवो दुर्वालो दुश्चर्मा सुरा-गर्भी विद्धप्रजननः पिततः पिशुनः सोमविकयी यज्ञवेद-विकयी वाणिजको ग्रामयाजी मिथ्याभिशस्तो वृषल्याम-भिजातः परिवित्तः परिवेत्ता दिधिषूपितः पुनर्भूपुत्रः गोलकुण्डाजाविकाश्चीरः काण्डपृष्ठः सेवकश्चेत्यपाङ्क्तेयाः। श्राद्धे नैतान् भोजयेत्। न यज्ञकर्मणि॥

'सुरागर्भः' सुरा गर्भे यस्मिन्, यस्मिन् गर्भस्थे मात्रा सुरा पीता ॥

(1) 'विद्धशिक्षः' शिश्रमूले छिद्रं कृत्वा तत्र सुवर्णघण्टिकाघटितसुक्ता-फलादिबन्धनकर्ता इति हेमाद्रिः (४८८)

(2) 'आरुढपतितः' त्रिदण्डादित्रतमारुह्य तस्मात् परिभ्रष्टः (हेमाद्रिः,४८८)

(3) 'किलाशि:' सिक्मरोगी (हेमाद्रि:, ४८९)
(4) 'महापथिकः' समुद्रपथा चारी नित्याध्वगो वा ; 'अरमकुटकः'
प्रासादादिनिर्माणाय पाषाणतक्षकः (हेमाद्रिः)

(5) हेमाद्रिः ४९२ (6) सुरापस्रीगर्भसम्भूतः 'सुरागर्भः,' कृतप्रायश्चित्तेन सुरापेण जनितो वा (हेमाद्रिः, ४९३) उशना¹

अपाङ्क्तेया भवन्ति । तद्यथा जडवधिरजातान्ध-श्वित्रिकुष्ठिकुणिइयावदन्तवार्धुषिकदेवलकवणिक्इाठ²गणा-भ्यन्तरचिकित्सक³पौनर्भवकाणिशल्पोपजीविपतितसंप्र-पोक्तृ⁴कितवानृतदाम्भिकपरपरिभावित⁵प्रभृतयः॥

'कुणिः' विकलपाणिः । 'परपरिभावितः' परत्वेन शस्त्रुत्वेन परिभावितः परीक्षित इत्यर्थः ॥

# <sup>6</sup>वायुपुराणे

यस्तिष्ठेद्वायुभक्षस्तु चातुराश्रम्यबाद्यतः।
अयतिमीक्षवादी च उभौ तौ पङ्क्तिदूषकौ॥
उग्रेण तपसा युक्तश्चित्रवादी बहुश्चतः।
अनाश्रमी तपःस्तेये तं विग्रं न निमन्त्रयेत्॥
<sup>7</sup>औपपित्तस्तथा <sup>8</sup>शाक्यो नास्तिको वेदनिन्दकः।
ध्यानिनं ये च निन्दित सर्वे ते पङ्क्तिदूषकाः॥
वृथामुण्डाश्च जिटलाः सर्वे कार्पटिकास्तथा।
निर्वृणान् भिन्नवृत्तांश्च सर्वभक्ष्यांश्च वर्जयेत्॥

- (1) हेमाद्रिः, ४७९-४९०.
- (2) 'षण्डः' षोढा संज्ञाप्रकारणे कृतलक्षण:। 'गण:' सङ्घः, ये सदैकया क्रियया जीवन्ति तेऽत्र गणशब्दवाच्या:,। तदन्तर्गतः चातुर्विद्योऽपि ब्राह्मण: 'गणाभ्यन्तरः' (हेमाद्रिः, ४८०)
- (3) धनार्थं रुजां प्रतिकर्ता 'चिकित्सकः'। धर्मार्थिनस्तु तस्य प्रशस्तत्वा-दिति मेघातिथिः ॥ (हेमाद्रिः, ४८०)
  - (4) 'संप्रयोक्ता' द्यूतकारी (हेमाद्रिः)
  - (5) गुरुतरपातकाभियोगेन परैः परिभवं प्रापितः 'परपरिभावितः' (हेमाद्रिः)
  - (6) वीरमित्रोदये श्राद्धप्रकाशः, ९७
- (7) 'औपपात्तिकः' उपपात्तिस्तर्कः, तन्मात्रव्यवहारी, हेतुक इति यावत् (वी. मि., ९८)
  - (8) 'शाठो ' (शाठ्यधर्माभिरतः) इति बी. मि. पाठः

प्राह वेदान वेद भृतो वेदान पश्चोपजीवति।
उभौ तौ नाईतः श्राद्धं पुत्रिकापितरेव च॥
¹वृथा दारांश्च यो गच्छेचाजयेच वृथाऽध्वरैः।
नाईतस्ताविप श्राद्धं द्विजो यश्चेव नास्तिकः॥
आत्मार्थं यः पचेदत्रं न देवातिथिकारणात्।
नाईत्यसाविप श्राद्धं पिततो ब्रह्मराक्षसः॥
स्त्रियो ²रक्ताम्बरा येषां परिवादरताश्च ये।
अर्थकामरता ये च न ताञ्श्राद्धेषु भोजयेत्॥
सन्ति वेदविरोधेन केचिद्विज्ञानमानिनः।
अयज्ञपतयो नाम ते सुज्ञन्ति यथा रजः॥
मुण्डान् जिटलकाषायाञ्श्राद्धे यत्नेन वर्जयेत्।
शिविभ्यो धातुरकेभ्यस्त्रिद्धिन्यः प्रदापयेत्॥

'अयितः' असंयतः। 'औपपितः' उपपित्तमात्रव्यव-हारी, हैतुक इत्यर्थः। 'शाक्यः' अत्र शाक्यधर्माभिरतः। 'वृथामुण्डाः' निषिद्धमुण्डनकर्तारः। 'वृथाजिटलाः' शास्त्रा-ननुमतजदाधारिणः। 'कार्पिटकाः' कर्पदव्यवहारिणः। 'निर्वृणाः' निर्दयाः। 'भिन्नवृत्ताः' त्यक्ताचाराः। 'प्राह वेदान् वेदभृत' इति, यो वेदाध्ययनार्थं भृतस्सन् वेदान् प्राह इत्यर्थः। 'पुत्रिकापितः' पुत्रिकात्वेन कित्पतायाः पतिः। 'वृथा दारांश्च यो गच्छेत्' स्त्रीरितः पुत्रार्थिता-व्यतिरेकेण।पुनः 'नास्तिक'ग्रहणं निन्दातिशयार्थम्। 'स्त्रियो रक्ताम्बराः' रजस्वलाः। 'अर्थकामरताः' धर्ममोक्षव्यति-रेकेणार्थकामरताः। 'अयज्ञपतयः' इत्यत्र यज्ञशब्दो वर्णा-श्रमप्रयुक्तकर्मोपलक्षणार्थः। 'मुण्डाः' अत्र स्त्रनिशायाः। 'जिटलस्य' पुनर्वचनं निन्दातिशयार्थम्।

<sup>(1) &#</sup>x27; वृथा दारांश्च यो गच्छेत् ' निषिद्धादेवसे (वी. मि., ९८)

<sup>(2) &#</sup>x27;रक्ताम्बरा' आर्तववती (वी. मि., ९८)

180

### 'महाभारते [अनु. प., ६१,१८,२०,२१]

<sup>2</sup>अग्रणीर्यः कृतः पूर्वं वर्णावरपरिग्रहः । ब्राह्मणः सर्वविद्योऽपि राजन्नाहित केतनम् ॥ अपरिज्ञातपूर्वाश्च गणपूर्वाश्च³ भारत । पुत्रिकापुत्रपूर्वाश्च श्राद्धे नाहिन्ति केतनम् ॥ <sup>4</sup>ऋणकर्ता च यो राजन् यश्च वार्षुषिको द्विजः । प्राणविक्रयवृत्तिश्च³ राजन्नाहिति केतनम् ॥

'अग्रणीः' इति, यः पूर्व प्रधानीकृतः शिष्टैः पश्चान्निकृष्टवर्णपरिग्रहसंसर्ग करोति, सः श्राद्धे वर्जनीय इत्यर्थः।
'केतनम्' आमन्त्रणम् । 'अपरिज्ञातपूर्वाः' अज्ञाताः पूर्वे
पित्रादयो येषां ते तथा। 'गणपूर्वाः' सङ्घे प्रधानीभूताः।
'पुत्रिकापुत्रपूर्वाः' पुत्रिकापुत्रजाः। 'ऋणकर्ता' अत्र ऋणं
गृहीत्वा यो न धनिकाय दातुभिच्छति॥ 'प्राणविकयवृत्तिः' प्राणसंशयापादककर्मजीवी॥

### **भत्स्यपुराणे**

कृतवात्रास्तिकांस्तद्वन<u>म्लेच्छदेश</u>निवासिनः। त्रिशङ्कृत् वर्वरानान्धात् टङ्क<sup>7</sup>द्रविडकोङ्कणान्॥ कर्णाटकांस्तथा <sup>8</sup>कीरान् कलिङ्कांश्च विवर्जयेत्॥

- (1) हेमाद्रि, परिशेषखण्ड, ४७८-४७९
- (2) 'येन कामात्कृतः पूर्वे वर्णान्तरपरिग्रहः' इति हेमाद्रिः पठित । 'येन ब्राह्मणादिकुमारीः अपरिणीय मुख्यतया वर्णान्तरपरिग्रहः कृतः'। (पृ. ४७८.)
  - (3) गणेषु सङ्घेषु पूर्वा मुख्याः गणपूर्वाः (र. ४७९)
  - (4) योऽनावश्यकव्ययार्थम् ऋणं कुरुते स ऋणकर्ता (हे. ४७९)
  - (5) 'सेवकः' इति हेमाद्रिणा व्याख्यातम् (४७९)
  - (6) वीरमित्रोदय, ९८
  - (7) 'चीन' वी. मि. पाठः
  - (8) 'तथाऽऽभीरान् ' इति कमलाकरोद्धृतः पाठः

#### ¹ब्रह्मपुराणे

भोक्तं श्राद्वेषु वाहिन्त दैन्योपहतचेतसः।

पण्डो मृकश्च कुनची खल्वाटो दन्तरोगवान्॥

इयावदन्तः पूतिनासिईछन्नाङ्गश्चाधिकाङ्गुलिः।

गलरोगी गण्डमाली स्फुटिताङ्गश्च सज्वरः॥

खञ्जत्वरमुण्डाश्च तथान्ये दीर्घरोगिणः।

वृथाजाता विरक्ताश्च व्याधिभारप्रपीडिताः॥

'त्वरः' इमश्रुकालेऽपि इमश्रुरहितः । 'वृथाजाताः' धर्मपराङ्मुखाः । 'विरक्ताः' अत्र यतिव्यतिरिक्ताः ।

अथ मनुः [३,१७०,१८०-१८२]

अवते चिद्द्रिजे भुक्तं परिवेत्त्रादिभिस्तथा।
अपाङ्क्ते पैर्यदन्येश्च तद्वै रक्षांसि भोजयेत्॥
सोमविकयिणे विष्ठा भिषजे प्यशोणितम्।
आप्रतिष्ठं वार्धुषिके नष्टं देवलके भवेत्॥
यत्तु वाणिजके दक्तं नेह नामुत्र तद्भवेत्।
भस्मनीव हुतं हव्यं तथा पौनर्भवे द्विजे॥
इतरेषु त्वपाङ्कत्येषु यथोदिष्ठेष्वसाधुषु।
मेदोऽसङ्मांसमज्जास्थि वदन्त्यन्नं मनीषिणः॥

यमः

<sup>6</sup>ये व्यपेता स्वकर्मभ्यः स्तेनास्ते परिकीर्तिताः। कव्यं ददाति यस्तेभ्यस्तस्य तत्वेत्य नइयति॥

(1) वीरमित्रोद्ये, श्राद्धप्रकाशः, ८१

(2) 'न चाईन्ति दैवोपहतचतेसः' इति वी. मि. पाठः

(3) 'गंडुमान् ' इति वी. मि., कुब्ज इति व्याख्यातं तत्र ।

(4) 'अन्नताः' असंयताः शास्त्राचारवर्जिताः (मेधातिथिः)

(4) 'अन्नताः' अस्यताः साम्राविष्ठं तु वार्द्धुषौ ' इति मेधातिथिप्रभृतयः पठन्ति ।

(6) हेमाद्रिः, ४७३

10

ज्ञानपूर्वं तु ये तेभ्यः प्रयच्छन्त्यल्पमेधसः । पुरीषं भुञ्जते सर्वे ज्ञतं वर्षाणि सुव्रतः॥

तथा

<sup>2</sup>मचपाय न दातव्यं दैवे पित्र्ये तथा हिवः। तस्मै नश्यति तद्तं यथा भस्मिन वै हुतम्॥ दातुश्च छिचते हस्तो भोक्तुर्जिह्नाथ भिचते। ज्विलतान् यसते यासान् श्राद्धं तदन्तं भवेत्॥

म्नुः [३,१७६]

<sup>3</sup>अपाङ्क्तयो यावतः पाङ्क्तयान् भुञ्जानाननुपद्यति। तावतां न फलं तत्र दाता प्राप्तोति बालिशः॥

तथा [३,१७८,१७७]

यावतः संस्पृदोदङ्गेर्बाह्मणान् द्यूद्रयाजकः। तावतां न भवेदातुः फलं दानस्य पौर्तिकम् ॥ विक्यान्धो नवतेः काणः षष्टेः श्वित्री दातस्य तु। पापरोगी सहस्रस्य दातुर्नाद्ययते फलम्॥

यमः

षष्टिं काणः रातं षण्डः श्वित्री यदनुपर्यति । रातं वै पाण्डुरोगी च सहस्रं पतितस्तथा ॥

- (1) 'वर्षाण्यमुन्नते ' इति मूलकोशे । 'वर्षाणि सुन्नत' इति हेमाद्रिः ।
- (2) हेमाद्रिः, ४७२
- (3) 'अपङ्क्त्यो' इति मेधातिथिपाठः । 'स्तेनादयः श्राद्धं कुर्वता ततः प्रदेशादपसारणीयाः' । 'बालिशः' मूर्खः । (मेधा.)
  - (4) पूर्त भवं पौर्तिकम् । बहिर्वेदिदानाद्यक्तलं तत्पौर्तिकम् । (मेधातिथिः)
- (5) यावान् देशश्रक्षुष्मतो दृष्टिगोचरः तावतो देशादनावृतादन्धो विवासनीयः । (मेधातिथिः)
- (6) हेमाद्रि:, ४९९-'दूषयतीति शेष: । संख्याभेदो दोषतारतम्येन प्रायाध्वत्तभेदार्थः'।

#### श्राद्धकाण्डेऽपाङ्क्षयाः

90

#### वसिष्ठः [११,२०]

अत्र चेन्मन्त्रसंयुक्तः श्रीरैः पङ्क्तिदूषकैः। अदूष्यं तं युमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः॥ 'शरीरैः' शरीरप्रभवैः काणत्वादिभिने तु स्वयमु-त्पाचैरपि स्तेनत्वादिभिः॥

### अथ देवलः

परदाराभिगो मोहात् पुरुषो जार उच्यते। स एवोपपितर्ज्ञेयो यः सदा संविद्योद्गृहे॥ जीवतो जारजः कुण्डो मृते भर्तरि गोलकः। यस्तयोरन्नमश्चाति स कुण्डाद्योति कथ्यते॥

#### <sup>2</sup> ब्रह्मपुराणे

चतुःषष्टिपलैः शुद्धैः क्रुण्डं प्रस्थचतुष्टयम् । भवेत्तचस्तु निगिरेत्स कुण्डाशी पतत्यधः॥

#### यमः

व्रती यः स्त्रियमभ्येति सोऽवकीर्णी निरुच्यते। पुनभ्वस्ति पतिर्यो वै स भवेदिधिषूपतिः॥

#### देवलः

ज्येष्ठस्य भार्यां संप्राप्तः सकामादिधिषूपतिः॥

### मनुः [३,१७३]

भ्रातुर्मृतस्य भार्यायां योऽनुरज्येत कामतः।

- (1) 'मन्त्रविद्युत्कः' इति मुद्रितवािषष्ठे
- (1) निर्माणकुरात देश अध्यास अध्यास (१) हिमाद्रिः, ३६३; वीरमित्रोद्यः, ९१ 'प्रस्थं षष्टिपलै: गुडै:' इति

तत्र पाठः।

13

¹धर्मेणोपनियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिषूपतिः॥

²लौगक्षिः

ज्येष्ठायां यद्यन्दायां कन्यायामुद्यतेऽनुजा। सा चाग्रेदिधिषूर्ज्ञेया पूर्वा तु दिधिष्ः स्मृता॥

³यमः

महिषीत्युच्यते नारी सा चैव व्यभिचारिणी। तं दोषं क्षमते यस्तु स वै माहिषिकः स्मृतः॥

देवलः

यश्च दुष्टतपश्चर्यः स गृहो नाम संज्ञया।

\*मृतकाध्यापको यश्च भृतकाध्यापितश्च यः॥
तावुभौ पतितौ विप्रौ स्वाध्यायक्रयविक्रयात्।
यः शद्रान् पतितांश्चापि याजयेदर्थकारणात्॥
याजितो वा पुनस्ताभ्यां ब्राह्मणोऽयाज्ययाजकः।
दत्तानुयोगान् द्रव्यार्थं पतितान् मनुर्ब्रवीत्॥
ब्रह्मविक्रयिणो ह्येते वर्जिताः सवनादिषु।
इष्टं पूर्तमधीतं वा तप्तं वाप्यात्मना तपः॥
प्रयच्छन्त्यपरेभ्यश्च धनार्थं धर्मविक्रयी।

5गोरसानां च विकेता गोविकेता च यो द्विजः॥

- (1) 'धर्मेणापि नियुक्तायाम् ' नियोगधर्मेण प्रवृत्तो भ्रातुर्मृतस्य तद्धार्याः गमने योऽनुरुच्येत प्रीतिं भावयेत् , 'कामतः' नियोगधर्मातिक्रमेण 'सकृत्सकृहतौ' इत्येवं विधि हित्वा, इच्छानुरागं गाढालिङ्गनपरिचुम्बनादि कुर्यादसकृद्धा प्रवर्तेत, चेतसा वा विक्रियेत, कामिनीप्रेमदृष्टिबन्धवचनादिलिङ्गेनानुरागत्वेन विभावितो 'दिधिषूपति' वेंद्यः । (मेधातिथिः)
  - (2) Ascribed to Devala by वी. मि., ९१
- (3) 'अन्ये तु ' इति वी. मि., ९२ ; a slightly different form of the śloka is ascribed to ब्रह्माण्डपुराण (वी. मि., ९२)
  - (4) हेमाद्रिः, ३६८.
  - (5) हेमाद्रि:, ३६६

गुडलवणितलानां विकेता दुष्टिविकयी।
आत्मानं धर्मकृत्यं च पुत्रदारांश्च पीडयन्॥
लोभाद्यः प्रचिनोत्यर्थान् स कदर्य इति स्थितिः।
विकृष्टोत्कृष्टमध्येषु यो वर्णेष्वनवग्रहः॥
आचरत्यपराचारं वर्णसंभेदकस्तु सः।
आनाहिताग्नः शतगुरनीजानः सहस्रगुः॥
श्रूद्राजीवोपजीवी च नाईन्त्यर्धान् द्विजातयः।
कूपमात्रोदके ग्रामे विष्यः संवत्सरं वसन्॥
शोचाचारपरिश्रंशाद्ब्राह्मण्याद्विप्रमुच्यते।
अनुपासितसंध्या ये नित्यमस्नातभोजनाः॥
श्रष्टशोचाः पतन्त्येते ग्रुद्रतुल्याश्च धर्मतः।
एकाकी व्यसनाकान्तो धन्य इत्युच्यते वृधैः॥
देवकोशोपजीवी च नाम्ना देवलको भवेत्॥

'अनवग्रहः' त्यक्तशास्त्रप्रतिनियमः। 'अ।राचारम्' अन्त्यवर्णोचिताचारम्॥

यमः

समर्घे पण्यमाहृत्य महार्घे यः प्रयच्छति। स वै वार्षुषिको नाम यश्च वृद्धया प्रयोजयेत्॥

तथा

यश्च निन्चात् परं जीवन् प्रशंसत्यात्मनो गुणान्। स वै वार्धुंषिको नाम ब्रह्मवादिषु गर्हितः॥

'जीवन्' जीवनहेतोरित्यर्थः।

तथा

अग्रीनुत्सादयेचस्तु वीरहा स निरूच्यते ॥

(1) हेमाद्रिः, ३६६

800

देवल

यः सगोत्रां समारूढो ब्राह्मणो गोत्रभिद्भवेत्। वैदयापतिः कृष्णपृष्ठः काण्डपृष्ठो नरो भवेत्॥

क्षत्रियवैश्यवृत्त्यनन्तरं नारदः [४,६०]
तस्यामेव च यो वृत्तौ ब्राह्मणो रमते रसात् ।
काण्डपृष्ठश्च्युतो मार्गात् सोऽपाङ्क्तेयः प्रकीर्तितः ॥

#### हारीतः

श्द्रापुत्राः स्वयंदत्ता ये चैते कीतकाः सुताः।
सर्वे ते मैत्रिणा प्रोक्ताः काण्डपृष्ठा न संशयः॥
काण्डमेषां कुलस्याख्या पर्वाण्याहुर्युगानि तु।
यस्तु तं न्यायतो रक्षेत्स कुलीन इति स्मृतः॥
²स्वकुलं पृष्ठतः कृत्वा यो वै परकुलं व्रजेत्।
तेन दुश्चरितेनासौ काण्डपृष्ठो न संशयः॥

#### यमः

आपद्गतो स्रुपनतो यश्च स्याद्वैष्णवीसुतः।

असर्वे ते मृनुना प्रोक्ताः काण्डपृष्ठास्त्रयः स्मृताः॥

फुलं काण्डमिति ख्यातं तस्मात्पर्वाणि ते जगुः।
तत्र ज्येष्ठतरो यस्मात्तं वै काण्डेति निर्दिशेत्॥

स्वकुलं पृष्ठतः कृत्वा यो वै परकुलं वजेत्।
तेन दुश्चरितेनासौ काण्डपृष्ठ इति स्मृतः॥

- (1) 'सदा' इति मुद्रितनारदीये
- (2) हेमाद्रि:, ३६३
- (3) 'इत्येते' इति हेम।द्रि(३६३)पाठः । मासोपनासादिव्रतैः विष्णोराराधन तत्परा विधना 'वैष्णवी', तस्यां तदवस्थायां सवर्णादुत्पन्नः 'वैष्णवीसुतः' । (हमाद्रिः, ३६३)

#### श्राद्धकाण्डेऽपाङ्क्षेयाः

देवलः

राजप्रेष्यकरो नित्यं ब्राह्मणो विकृतः स्मृतः। अधीतविस्मृते वेदे भवेद्विपो निराकृतिः॥

<sup>1</sup>छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः

यः स्वाध्यायाग्निमांस्तस्मादेवादीन्नैभिरिष्टवान् । निराकर्तामरादीनां स विज्ञेयो निराकृतिः ॥ 'देवादीन्नैभिः' इति, अवश्यकृत्यदर्शपौर्णमासादियाः

गद्वारेण।

देवलः

गृहिलङ्ग्यवकीणीं स्याद्यश्च अग्नवतस्तथा<sup>2</sup>।
धर्माधर्मविभागजो निविष्टो वेदशासने ॥
कृपालजाक्षमाधीमानार्थो म्लेच्छो विपर्यये।
द्वितीयस्य पितुर्योऽतं भुक्तवा परिणतो द्विजः ॥
अवरेद इति ज्ञेयः उश्लद्धर्मण जीवनः ।
भवेत्कारणसंज्ञश्च सर्वेषु व्यवहारवान् ॥
अगारदाही स ज्ञेयः प्रेतदग्धा द्यानेकशः ।
स चाप्यगारदाही स्याद्यो द्वेषाद्वेदमदाहकः ॥
क्षेत्रसस्यवनानां च दग्धारोऽरण्यदाहिनः ।
विण्डको वातजः षण्डः षण्डः क्षीवो नपुंसकः ॥
कीलकश्चेति षद्कोऽयं षण्डभेदो विभावितः ।
तेषां स्त्रीतुल्यवाक्चेष्टः स्त्रीधर्मा षण्डको भवेत् ॥

(1) श्राद्धप्रकाशः, ९० (2) 'गूढलिङ्गी' ब्रह्मचर्याश्रमे।पदिष्टदण्डादिलिङ्गरहितः । 'मन्नवतः'

विच्छतब्रह्मचर्यः । (हेमाद्रिः, ३५९)

(3) 'शूद्रधर्मा स जातितः' इति (हेमाद्रिपाठः (३६०)

(4) हेमाद्रिः, ३६९ ; श्राद्धप्रकाशः, ८१

(5) 'विभाषितः' इति हेमा, पाठः ।

पुमान् भूत्वा 'स्वलिङ्गानि पश्चािच्छन्यात्तथैव च।
स्त्री च पुंभावमास्थाय पुरुषाचारवद्गुणा ॥
वातजो नाम षण्डस्स्यात् स्त्रीषण्डो वाऽपि नामतः।
2असिल्लङ्गोऽपि षण्डस्स्यात् षण्डस्तु स्लानमेहनः॥
3स कीलक इति प्रोक्तो यः क्लैब्यादात्मनः स्त्रियम्।
अन्येन सह संयोज्य पश्चात्तामेव सेवते॥

स्कन्दपुराणे

ईश्वर उवाच-

परीक्ष्य श्राद्धं दातव्यमित्येवं वैदिकी श्रुतिः। परीक्षणाच रम्भोरु आर्जवं गुणवत्तरम्॥ अपरीक्ष्य तु यो दचाच्छ्राद्धमार्जवमास्थितः। तस्य तुष्यन्ति पितरो देवताश्च न संदायः॥

(1) 'सलिङ्गानि ' इति श्राद्धप्रकाशे।

(2) 'अस्त्रीलिङ्गो' इति हेमाद्रिः। 'असिलङ्ग' इति श्राद्धप्रकाशे।

(3) '' अमेध्याशी पुमान् ह्रीवो नष्टरेता नपुंतकः'' इत्यधिकः श्लोकार्धः आद्धप्रकाशे ।

#### 11 99 11

# ॥ अथ निमन्त्रणं निमन्त्रितनियमाश्च ॥

#### तत्र देवलः

अक्रोधो निभृतः स्वस्थः अद्धावानत्वरः शुचिः। समाहितमनास्तत्र कियायामसकृतसदा॥

#### [तथा]<sup>3</sup>

श्वः कर्तास्मीति निश्चित्य दाता विप्रान्निमन्त्रयेत्। निरामिषं सकृद्भुक्तवा सर्वभुक्तजने गृहे॥ असंभवे परेचुर्वा ब्राह्मणांस्तान्निमन्त्रयेत्। अज्ञातीनसमानार्षानयुग्मानात्मराक्तितः ॥

'निभृतो'ऽत्र विविक्तदेशस्थितः । 'समाहितमनाः' द्रव्यादौ । अयमर्थः—'असकृत्' पुनः पुनः, आद्धे तथा भवितव्यं यथा मनो नाऽसंयतं भवतीति । 'निरामिषं सकृद्भुक्तवा' इति पूर्वेद्युःपरेद्युनिमन्त्रणयोः साधारणम् । 'सर्वभुक्तजने' सर्वे भुक्तवन्तो जना यस्मिन् स तथा । 'असंभवे' कुतश्चिन्निमित्तात्पूर्वेद्युनिमन्त्रणाऽसंपत्तौ । 'आर्षाः' प्रवराः ॥

### राङ्खलिखितौ॥

जन्मशरीरलक्षणगुणोपेतान् ब्राह्मणानामन्त्रयेत्। श्वोऽद्येति वा आद्धमाचरिष्य इति॥

- (1) 'निर्वृतः' इति समुत्पन्नः ; 'असकृत् ' श्राद्धसमाप्तिपर्यन्तम् ।
- (2) 'श्राद्धाकियायां' इति हेमाद्रिपाठः (पृ. १०११)
- (3) हेमाद्रि:, ११३१-- 'अज्ञातीन् ' यजमानभिन्नगोत्रान् ।
- (4) 'अयुग्मान् विषमसंख्यान् (हेमाद्रिः, ११३२)

मार्कण्डेयपुराणे [३१,३०,३३,३४]

निमन्त्रयेत पूर्वेद्युः पूर्वोक्तान द्विजसत्तमान् । अप्राप्तौ तिहने वापि हित्वा योषित्प्रसङ्गिनम् ॥ भिक्षार्थमागतान्वापि काले संयमिनो यतीन् । भोजयेत् प्रणिपाताचैः प्रसाद्य यतमानसः ॥

'अप्राप्तिः' अत्रासंभवः॥

मनुः [३,१८७]

¹पूर्वेचुरपरेचुर्वा आद्धकर्मण्युपस्थिते । निमन्त्रयेत त्र्यवरान् सम्यग्विपान् यथोदितान् ॥

<sup>2</sup>उदाना

तत्र गोमयोदकैर्भूमिमार्जनं भाण्डशौचं कृत्वा श्वः कर्तास्मीति ब्राह्मणान् निमन्त्रयेचतुरवरान्॥

'चतुरवरान्' द्वौ दैवे, एकैकं पितृमातामहवर्गयोः॥

वाराहपुराणे

³वस्त्रशौचादि कर्तव्यं श्वः कर्तास्मीति जानता। स्थानीपछेपनं भूमिं कृत्वा विष्रं निमन्त्रयेत्॥ १००१०३७ दन्तकाष्टं च विस्रजेद्ब्रह्मचारी शुचिभवेत्। ११००१०४०

### 'भूमिं कृत्वा' दक्षिणाप्रवणादिगुणोपेताम्। 'विसृजेत्' ब्राह्मणेभ्यो दचात्॥

- (1) यः शक्रोति नियमान् पालियतुं सः पूर्वेद्युः, अशक्तस्तु तदहरेव। (भेधातिथिः)
- (2) १०८, श्राद्धप्रकाशः ॥ 'स्व: कर्तारिम' इति तत्र पाठः । 'अत्र गोमयादिग्रहणं सकलगुद्धिसाधनद्रव्योपलक्षणम् ' इति ।
  - (3) हेमाद्रिः, ११५०

आपस्तम्बः [२,१७,११-१७]

पूर्वेद्युर्निवेदनम् । अपरेद्युद्वितीयम् । तृतीयमामन्त्र-णम् । त्रिःप्रायमेके श्राद्वमुपदिशन्ति । यथा प्रथममेवं द्वितीयं तृतीयं च ॥

सर्वेष्वेव विषेषु निवेदनं श्वो मया श्राद्धं कर्तव्यम् , तत्र भवन्तो निमन्त्रणीया इति । ब्राह्मणचोदनमपपरेणुः प्रातःकाले । भोजनकाले चामन्त्रणम् ॥

1सत्स्यपुराणे

दक्षिणं जानुमालभ्य त्वं मयात्र निमन्त्रितः। एवं निमन्त्र्य नियमाञ्श्रावयेत् <sup>2</sup>पैतृकान् बुधः॥

तानेवाह—

अक्रोधनैः शौचपरैः सततं ब्रह्मचारिभिः। भवितव्यं भविद्रिश्च मयात्र श्राद्धकर्मणि॥

यमः

साधिभः सन्निमन्त्रयेत् ॥ तस्य ते पितरः श्रुत्वा श्राद्धकालमुपस्थितम् । अन्योन्यं मनसा ध्यात्वा संपतन्ति मनोजवाः॥

तथा

ब्राह्मणैश्र सहाश्रन्ति पितरो ह्यन्तिरक्षगाः। वायुभूता न दृश्यन्ते भुक्त्वा यान्ति परां गतिम्॥ ³'साधुभिः संनिमन्त्रये'दिति स्वयं निमन्त्रणा-संभवे। 'भवितव्यं भवद्गिश्र मयात्र श्राद्धकर्मणि'

(1) हिमाद्रिः, १२५८

(2) 'पितृबान्धवः' इति हेमाद्रिपाठः; प्रकृतश्राद्धसम्बन्धिपितृसपिण्ड-समानोदकादिस्तत्प्रेषितो वा निमन्त्रणकर्ता । अत्र केचिद्दक्षिणजान्वालम्भनं वैश्वेदे-विकद्विजनिमन्त्रणविषयमादुः । तदयुक्तम् ॥ (हेमाद्रिः)

(3) 'साधुभिरपि सर्वणेरेव निमन्त्रणं कारियतव्यम्'। (हमाद्रिः, ११३८)

14

इत्यभिधानेन लिङ्गेन स्वयं निमन्त्रणस्य मुख्यत्वात् । यमशातातपौ

अभोज्यं ब्राह्मणस्यान्नं वृषलेन निमन्त्रितम् । तथैव वृषलस्यान्नं ब्राह्मणेन निमन्त्रितम् ॥

पाज्ञवल्क्यः [१, २२५]

निमन्त्रयेत पूर्वेद्यक्रीह्मणानात्मवान् ग्रुचिः। तैश्चापि संयतेभीव्यं मनोवाङ्गायकर्मभिः॥

श्राद्धाधिकारे आपस्तम्बः [२, १८, २४] आरब्धे चाऽभोजनमासमापनात्॥

॥ निमन्त्रितनियमाः ॥

यमः

आमन्त्रितास्तु ये विप्राः श्राद्धकाल उपस्थिते । वसेयुर्नियताहारा ब्रह्मचर्यपरायणाः ॥

यमः

निमन्त्रितो द्विजः पित्र्ये नियतात्मा भवेत्सदा। न च छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्धं च तद्भवेत्॥

हारीतः

पूर्वेयुर्मिन्त्रतान् विप्रान् पितरः संविद्यान्ति वै। यजमानं च तां रात्रिं वसेयुर्नियतास्ततः॥

कात्यायनः [श्राद्धकल्प, १, २३-२५]

तदहः शुचिरक्रोधनो त्वरितोऽप्रमत्तः सत्यवादी स्यादध्वमैथुनश्रमस्वाध्यायान् वर्जयेत् । आवाहनादि बाग्यत <sup>1</sup>उपस्पर्शनात् । आमन्त्रिताश्चैवम् ॥

(1) 'बायत ओपस्पर्शनात्' इति मुद्रितश्राद्धकरूपे (चौखाम्बाकोश, ८४१)। 'आ उपस्पर्शनात्' इति तत्र व्याख्यातञ्च।

# 'उपस्पर्धानात् ' भोकतृणामन्त्याचमनपर्यन्तम् ।

यमः

अहिंसा सत्यमकोघो दूरे चागमनिकया। अभारोद्वहनं क्षान्तिः आद्वस्योपासनाविधिः॥

कात्यायनः [श्राद्धकल्प, १, १२-१३] अनिन्द्येनामन्त्रितो नापकामेत् । विमन्त्रितो नान्यः दर्भ प्रतिगृह्णीयात् ॥

यमः, मनुश्च प्रथमे [मनु, ३, १९०]

केतितस्तु यथान्यायं ब्राह्मणो हव्यकव्ययोः।

कथिश्चद्यतिकामन् पापः सूकरतां वजेत्³॥

ब्राह्मणं च स्वयं कृत्वा देवतापितृभिः सह।

यदन्नं समुपाश्चन्ति तस्मात्तन्न व्यतिक्रमेत्॥

केतनं कारियत्वा तु योऽतिपातयति द्विजः।

ब्रह्महत्यामवाभोति शूद्रयोनौ च जायते⁴॥

तथा

# आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे त्वन्यस्य कुरुते क्षणम् । संवत्सरकृतं पुण्यं तस्य नइयति दुर्मतेः ॥

(1) 'दूरे' सीम्नः परस्तात् । न गन्तन्यमित्यर्थः । श्रा. प्र., (१११)

(2) 'आमन्त्रितो वाऽन्यदन्नं' इति मु. श्रा. कल्पे (८३८)

(3) यमवचन्मित्थं हेमाद्रिणा (१००१) धृतमस्ति— आमन्त्रितस्तु विधिवद्ब्राह्मणो ह्व्यकव्ययोः । कथञ्चिद्यतिक्रामन् पापः सूकरतां वजेत् ॥ मनुवचने 'ह्व्ये कव्ये द्विजोत्तमः' इति मेधातिध्यादिधृतपाठः ।

(4) अयं श्लोकः नारायणकृत इति पराशरमाधवीये (i, ii, ३६६)

(5) एष श्लोक: नारयणकृत इति हेमाद्रिः (१००२)

तथा

आमन्त्र्य ब्राह्मणं यस्तु यथान्यायं न पूजयेत्। अतिकृच्छ्रासु घोरासु तिर्थग्योनिषु जायते ॥ 'अन्यस्य कुरुते क्षणम्' अन्यस्यामन्त्रणं स्वीकरोतीत्यर्थः॥

ब्रह्मपुराणे

आमन्त्रितश्चिरं नैय कुर्याद्विपः कदाचन । देवतानां पितॄणां च दातुरन्यस्य चैव हि ॥ चिरकारी भवेद्द्रोग्धा पच्यते नरकाग्निना ।

'चिरकारी' विलम्बकारी।

महाभारते [अनु., ६१, ५४]

<sup>2</sup>दैवं वा यदि वा पित्र्यं योऽश्रीयाद्ब्राह्मणादिषु ॥

हारीतः3

देवे वा यदि वा पित्र्ये निमन्त्र्य ब्राह्मणं यदि । तर्पयेत्र यथान्यायं स तु तस्य फलं हरेत् ॥ प्रमादाद्विस्मृतं ज्ञात्वा प्रसाचैनं प्रयत्नतः । तर्पयित्वा विशेषेण सर्वे तत्फलमाण्नुयात् ॥

## देवलः

श्राद्धे निमन्त्रितो विघो वृषर्ली यदि गच्छति। दातुः पापं समग्रं तत् क्षणेन प्रतिपद्यते॥

(1) 'यम' इति हेमाद्रि:, (१०१२)

- (2) 'अस्तातो ब्राह्मणो राजंस्तस्याधर्मोऽनृतं स्मृतम्'। इति कुम्भघोणकोशे उत्तरार्धम्।
  - (3) हेमाद्रिः, १०१२
- (4) 'वृष्ठी' इति शूद्रा । पारिभाषिकन्तु वृष्ठीमाह उशना— 'बन्ध्या तु वृष्ठी श्रेया वृष्ठी च मृतप्रजा । अपरा वृष्ठी श्रेया कुमारी च रजस्वछा' ॥ इति । प्रभासखण्डे— 'वृष्ठीत्युच्यते शूद्रा' इति । तत्रैव—स्ववृषं [स्वधमें] च परित्यज्य परेण तु वृषायते । वृष्ठी सा तु विशेया न शूद्रा वृष्ठियते ॥ चाण्डाळी वन्धकी वेश्या रजःस्था या च कन्यका । ऊढा वा च स्वगोत्रा स्यादृष्ट्रास्थः परिकीर्तिताः ॥ [हेमाद्रिः, ३५७]

पूर्व निमन्त्रितोऽन्येन कुर्यादन्यपरिग्रहम् ।
भुक्ताऽऽहारेण वा भुङ्क्ते सुकृतं तस्य नइयति ॥
तस्मादोषान् परित्यज्य तानेतानपरानपि ।
ब्रह्मचारी शुचिर्भृत्वा श्राद्धं भुजीत शक्तिमान् ॥
वीनेव यन्त्रितो दाता भुक्ताहारेण भोजयेत् ।

'त्रीनेव' निमन्त्रितब्राह्मणान्। 'यन्त्रितः' नियतः। 'सुक्ताहारेण' भोजनं कृत्वेत्यर्थः॥

अत्र यमः आचश्रोकत्रये उराना च

आमिन्त्रतस्तु यः श्राद्धे अध्वानं व्रजति द्विजः। भवन्ति पितरस्तस्य तं मासं पांसुभोजनाः²॥ आमिन्त्रतस्तु यः श्राद्धे भारमुद्धहति द्विजः। पितरस्तस्य तं मासं भवन्ति स्वेदभोजनाः³॥ आमिन्त्रतस्तु यः श्राद्धे हिंसां वै क्रस्ते द्विजः। तं मासं पितरस्तस्य भवन्ति रुधिराशनाः⁴॥ आमिन्त्रतस्तु यः श्राद्धे आयासं क्रस्ते द्विजः। भवन्ति पितरस्तस्य तं तु मासमिन्धृताः॥ आमिन्त्रतस्तु यः श्राद्धे वृषल्या सह मोदते। भवन्ति पितरस्तस्य तं मासं शुक्कभोजनाः⁵॥

(1) हेमाद्रि:, १००६-'त्रीन्' स्त्रीसम्भोगान्यप्रतिग्रहपुनभोजनारव्यान् ॥

(2) हेमाद्रः, १००७

(3) हेमाद्रि:, १००८-'यमोशनसौ' इति ।

(4) हेमाद्रिः, १००८ 'यमोशनसौ' इति ।

(5) 'यमोशनसी' इति हेमाद्रिः, १००६; 'अत्र वृषलीशब्दः स्त्रीमात्री-पलक्षणार्थः । सामान्य एव ब्रह्मचर्यस्य विधानात् । 'वृषं' भर्तारं 'लाति' स्वीकुस्ते इति व्युत्पत्त्या ब्राह्मण्यपि वृषल्येवेति हेमाद्रौ व्याख्यातम् [हे. १००६] । शूद्रीगमने दोषाधिक्यपराणि एतानि वचनानीत्यन्ये । अत्र मैथुनं ऋतुमत्यामि स्वभार्यायां न कर्तव्यम् ॥ (श्राद्धप्रकाशः, १११) 'मोदनं' हषोंत्यत्तिः, तेन संलापालिङ्कनाद्यपि न कर्तव्यम् (हेमाद्रिः, १००६) आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे कलहं कुरुते द्विजः। भवन्ति पितरस्तस्य तं मासं मलभोजनाः। तस्मान्निमन्त्रितः श्राद्धे नियतात्मा भवेद्द्विजः। अकोधनः शौचपरः सत्यवादी जितेन्द्रियः॥

হান্ত্ৰ:

निमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे मैथुनं सेवते द्विजः। श्राद्धं दत्त्वा च सुक्त्वा च युक्तः स्यान्महतैनसा॥

मनुः [३, १९२-२०१]

अक्रोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिणः।
न्यस्तदास्त्रा महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः॥
यस्मादुत्पत्तिरेतेषां सर्वेषामप्यशेषतः।
ये च पैरुपचर्याः स्युनियमैस्तान्निबोधत॥
²मनोहिरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः खुताः।
तेषामृषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः॥
विराद्सुताः असोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः।
अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोकविश्चताः॥
दैत्यदानवयक्षाणां गन्धवीरगरक्षसाम्।
सुपर्णिकन्नराणां च स्मृता बर्हिषदोऽन्निजाः॥
सोमपा नाम विष्राणां क्षत्रियाणां हिवर्भुजः।
वेश्यानामाज्यपा नाम शृद्राणां तु सुकालिनः॥

- (1) 'उशना' इति हेमाद्रि: (१००८)
- (2) अहं प्रजा: सिमृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम् ।
  पतीन प्रजानाममृजं महर्षीनादितो दश ॥
  मरीचिमन्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम् ॥
  प्रचेतसं विषष्ठं च भृगुं नारदमेव च ॥ (मनुः, १,३४-३५)
- (3) 'सोमसुताः' इति नान्दिनीपाठः ।

सोमपाश्च कवेः पुत्रा हविष्मन्तोऽङ्गिरःसुताः।
पुलस्त्यस्याज्यपा नाम¹ वसिष्ठस्य सुकालिनः॥
²अग्निदग्धानग्निदग्धान् काव्यान् वहिषदस्तथा³।
अग्निष्वात्तांश्च सौम्यांश्च विप्राणामेव निर्दिशेत्॥
य एते तु गणा सुख्याः पितॄणां परिकीर्तिताः।
तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपौत्रमनन्तकम्⁴॥
ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः।
देवेभ्यश्च जगत्सर्वं चरस्थाण्वनुपूर्वशः⁵॥

हारीतः6

सोमो यमोऽङ्गिराश्चेव सोमपाः पितरस्तथा । अग्निष्वात्ता बर्हिषदो हुतादः षड्विधो गणः ॥ चन्द्रमा ऋतवश्चेव मृतं योऽग्निर्दहत्यपि । सोमोपहृताः प्राक्सोमा अनीजानाश्च ब्राह्मणाः ॥ षड्विधोऽप्ययं गणो 'हुतादः' ।

अत्र निगमः

ये हता तत्र सङ्ग्रामे पितरस्ते त्रिधा भवन्। यद्धुतं पितृयज्ञेषु तेषां गच्छति तद्धविः॥

(1) 'पुत्राः' इति मेघातिथिपाठः

(2) 'अनिमदग्धामिदग्धान्' इति मेधातिथिः । 'अनिमदग्धानिम-दग्धान्' इति गोविन्दराजः॥

(3) 'बर्हिषदोऽपरान्' इति राघवानन्दः, 'बर्हिषदो बहून्' इति सर्वज्ञ-नारायणः ॥

(4) 'अनन्तरं' इति उदयपुरकोशपाठः । 'अनन्तकं' (अपरिमितं) इति मेधातिथिपाठः ।

(5) ''ऋषिभ्यः पितरो देवाः पितृभ्यो देवमानवाः । देवेभ्यश्च जगत्सर्वे रंस्था (?) एवानुपूर्वशः ॥'' इति उदयपुरकोशे । अत्राहतपाठस्तु मेधातिथि-प्रभृतिनिबन्धकर्तृसम्मतः ।

(6) हेमाद्रिः, ४६.

299

अस्य च सर्वस्यायं तात्पर्यार्थः। यथा आवाहनकाले प्रमीताः पित्रादयो ब्राह्मणादिवर्णेरग्निष्वात्तादिरूपिणो ध्येया इति ।॥

॥ इति निमन्त्रणं निमन्त्रितनियमाश्च ॥

<sup>(1) &#</sup>x27;तत्र' इति वृत्रसङ्ग्रामे ये इताः देवाः ते पितरोऽभवन् । 'विधा' इति शरदेमन्ताशिश्रा इति । एत एव सोमवन्तो वर्डिषदोऽभिष्वात्तास्र ॥(हेमाद्रिः,४४)

# ॥ १२ ॥ ॥ प्रागावाहनाच्छ्रादाविधिः ॥

अत्रावाहनात् पूर्वे आद्वविधिः। तत्र 'पूर्वेगुद्रीह्मणा-नामन्त्रयेद्' इत्यधिकारे—

हारीतः1

अथ श्वोभूते दक्षिणां दिशं गत्वा दक्षिणाप्रणतान् समूलान् दर्भानाहरेत्। अपरिगृहीताश्चापः।

[**यम**:<sup>2</sup>]

समूलस्तु अवेदभीः पितृणां श्राद्धकर्मणि । मूलेन लोकान् जयति शकस्य तु महात्मनः॥

गोभिलः [१,५,१७-१९]

[विशाखानि प्रतिस्नाः कुशा] वहिः। उपमूलस्नाः पितृभ्यः । तदलाभे श्कृतणशारशीर्थवल्वजमुतवनल-शुण्ठवर्जं सर्वतृणानि॥

(1) हेमाद्रि:, ११७१. तत्रैव कुशाहरणं कूर्मपुराणे यथा— श्रीभूते दक्षिणां गत्वा दिशं दर्भान् समाहितः । समूलमाहरेद्वारि दक्षिणाग्रं तु निर्मलम् ॥

'अपरिगृहीताः' पूर्वमन्येनास्वीकृताः । 'दक्षिणाग्रं' दक्षिणाप्रवाहं जलाशयं दक्षिणभागस्थितं वा ॥

(2) 'यमः' इति मूलकोशे नास्ति । हेमाद्रिः, ११७१

(3) मूलसमीपप्रदेशेषु ये लूनाः ते 'उपमूलल्नाः ।' तेषां यथो-परिष्टानां कुशमूलानामलाभे । बर्हिषोऽर्थे सर्वतृणान्युपादेयानि श्कृतृणादिवर्जम् । 'श्कृतानि' पुष्पफलमञ्जर्यः । तानि येषां तृणानां सन्ति तानि 'श्कृतृणानि'। शरशीर्यादीनि प्रसिद्धानि ॥ (नारायणभाष्य) 888

'शूकतृणं' शूकवतृणम्। शरशीर्यवल्वजाश्चण्डांशुतृण-जातिविशेषास्तत्तदेशप्रसिद्धाः।

## ब्रह्मपुराणे

हरिताश्च सपिञ्जूलाः स्निग्धाः पृष्टाः समाहिताः।
गोकर्णमात्रास्तु कुशाः सकृच्छिन्नाः समूलकाः॥
पितृतीर्थेन देयाश्च दूर्वाः श्यामाकमेव च।
काशाः कुशा बल्बजाश्च तथान्ये तीक्ष्णरोमशाः॥
मौक्षं च शाद्वलं चैव षड्दर्भाः² परिकीर्तिताः॥
श्राद्वे वज्यीः प्रयत्नेन ह्यलपश्चपबल्वजाः॥

दूर्वायाः इयामाकस्य च काशादिवत्कुशाभावे विधिः। 'पिञ्जूलं' पवित्रम्। 'समाहिताः' निर्दोषाः। 'गोकर्णमात्राः' प्रादेशमात्राः साम्रा इति यावत्। 'उलपः' कुशसहशस्तृण-विशेषः॥

## वायुपुराणे

रित्रमाणाः शस्ता वै पितृतीर्थेन संस्कृताः। उपमूले तथा खूनाः प्रस्तरार्थे कुशोत्तमाः॥

#### तथा

गुन्द्रा श्राद्धे क्षीरकुशा बल्वजा गन्धकी तथा। वीरणाश्रोलपश्चैव लम्बा वर्ज्याश्च नित्यशः॥ 'संस्कृताः' संसृष्टाः। 'प्रस्तरः' अत्र पिण्डसंस्तरः। 'गुन्द्रः' भद्रमुस्तकः। 'क्षीरकुशः' प्रत्यग्रजातः। 'गन्धकी'

- (া) 'सपिञ्जूलाः' अपृथक्कृतदलाः । 'समाहिताः' निर्दोषाः । 'गोकर्णमात्राः' अङ्गुष्ठानामिकाविस्तारदीर्घाः ॥ (श्राद्धचन्द्रिका, २१)
  - (2) अत्रिणा प्रोक्ताः दश दर्भाः—
    कुशाः काशा यवा दूर्वा उशीराश्च सकुन्दराः ।
    गोधूमा ब्रीहयो मुझा दश दर्भाः सबल्वजाः ॥ (हेमाद्रिः, ६४२)

गन्धतृणानि ॥ 'लम्बाः' उक्तप्रमाणाधिकाः कुरा एव दीर्घाः॥

## मनुर्वृहस्पतिश्च प्रथमे

शुचि देशं विविक्तं च गोमयेनोपछेपयेत्। दक्षिणाप्रवणं चैव प्रयक्षेनोपपादयेत्॥ अवकाशेषु चोक्षेषु 'जलतीर्थेषु चैव हि। विविक्तेषु च दक्तेन तृष्यन्ति पितरः सदा॥ 'अवकाशेषु चोक्षेषु' मनोहरेषु देशेषु। 'विविक्तेषु' विजनेषु वनादिष्वपि॥

#### यमः

रूक्षं कृमिवृतं क्षित्रं संकीर्णानिष्टगन्धिकम्।
देशं त्वितिष्टशन्दं च वर्जयेच्छ्राद्धकर्मणिं॥
दक्षिणाप्रवणं स्निग्धं विविक्तं शुभलक्षणम्।
शुचिं देशं परीक्ष्याथ गोमयेनोपलेपयेत् ॥
अगारेषु विविक्तेषु तीर्थेषु च नदीषु च।
विविक्तेषु च देशेषु तुष्यन्ति पितरः सदा॥
पारक्ये भूमिमागे तु पितृणां निर्वपेत्तु यः।
तद्भमस्वामिपितृभिः श्राद्धकर्म विहन्यते॥
तस्माच्छाद्धानि देयानि पुण्येष्वायतनेषु च।
नदीतीरेषु तीर्थेषु स्वभूमौ च प्रयत्नतः॥

(1) मनुः, ३,२०६-२०७.

(2) 'जलतीरेषु' इति मेधातिथिगोविन्दराजपाठः । 'नदीतीरेषु' इति

कुल्खुकः ।
(3) हेमाद्रिः, १६३; 'अनिष्टशन्दम्' प्रतिकूलशन्दिमत्ययः ॥ 'रूक्षम्'
'आक्षित्रधम्, 'क्षित्रम् ' पङ्किलम् ' 'सङ्कीणें' पदार्थोन्तरैराकीणेम्, 'अनिष्टगन्धिकम् '
पूतिगन्धादियुतम्, 'प्लुष्टं' अग्निदग्धम्, 'प्रकीयं' परग्रहीतं ग्रहगोष्ठादि, न तु
गिरिसरिदरण्यतीर्थानि तस्यास्वामिकत्वात् ॥ (श्राद्धकल्पलता, ३५)

(4) हेमाद्रि:, १६०,१६१.

उपहरे नितम्बेषु तथा पर्वतसानुषु । गोमयेनोपलिप्तेषु विविक्तेषु गृहेषु च ।। 'क्किन्नम्' पङ्किलम् ॥ ''उपहरम्' अत्र पर्वतान्तिकम् ॥

ब्रह्मपुराणे

परकीयगृहे यस्तु स्वान् पितॄन् तर्पयेज्ञडः।
तङ्ग्मस्वामिनस्तस्य हरन्ति पितरो बलात्॥²
अग्रभागं ततस्तेभ्यो दद्यान्मूल्यं च जीवताम्।
'अग्रभागः' अत्र श्राद्वीयद्रव्यस्य। 'तेभ्यः' तङ्ग्मिन्स्वामिपितभ्यः॥

यमः

अटव्यः पर्वताः पुण्या नद्यस्तीर्थानि यानि च। सर्वाण्यस्वामिकान्याहुर्ने हि तेषु परिग्रहः ॥

⁴ब्रह्मपुराणे

जघान दानवौ विष्णुः पूर्व तु मधुकैटभौ।
वृत्रं महेन्द्रश्च ततः पृथ्वी तन्मेदसावृता॥
अतोऽर्थे मेदिनी सा तु लोके विज्ञायते जनैः।
तस्माच्छाद्धे पश्चगव्यैर्लेप्या शोध्या तथोलमुकैः।
गौरमृत्तिकया छन्ना प्रकीर्णतिलसर्षपा।

#### देवलः

तथैव यन्त्रितो दाता स्नातः प्रातः सहाम्बरः। आरभेत नवैः पात्रैरन्नारमभं च बान्धवैः ॥

- (1) हेमाद्रिः, १६१
- (2) हेमाद्रि:, १६२
- (3) हेमाद्रि:, १६२
- (4) हेमाद्रि:, ११६६;
- (5) 'उल्मुकैः' समन्तादुल्मुकविधानेन । तत्र 'ये रूपाणीति' पिण्डपितृ-यज्ञोपदिष्टो मन्त्रश्च प्रयोक्तव्यः । हेमाद्रिः, ११६६
  - (6) श्राद्धप्रकाशः, १८२

तिलांश्च विकरेत्तत्र सर्वतो बन्धयेदजान्।
असुरोपहतं सर्वं तिलैः शुद्धयत्यजेन च॥
ततोऽत्रं बहुसंस्कारं नैकव्यञ्जनभक्ष्यवत्।
चोष्यपेयसमृद्धं च यथाशत्त्यपुपकल्पयेत्॥
¹ततोऽनिवृत्ते मध्याह्ने लुप्तलोमनखान् द्विजान्।
अभिगम्य यथामार्गे प्रयच्छेद्दन्तधावनम्॥
तैलमभ्यञ्जनं स्नानं स्नानीयं च पृथग्विधम्।
पात्रेरौदुम्बरैर्द्चाद्वैश्वदैवत्यपूर्वकम्॥
ततः स्नात्वा निवृत्तेभ्यः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः।
पाद्यमाचमनीयं च संप्रयच्छेद्यथाक्रमम्²॥

'अन्नारम्भः' पाकोपक्रमः । 'उदुम्बरं' ताम्रम् ॥ आद्यकाले समाहृतानलंकुर्वीत तान् द्विजान्। इमश्रुकर्मशिरःस्नानधूपनाभ्यञ्जनाञ्जनैः॥

# सत्स्यपुराणे

उदपात्रं च कांस्यं च मेक्षणं च समित्कुशान्। आहरेदपसन्येन सर्वे दक्षिणतः शनैः॥ एवमासाय तत्सर्वे भवनस्यायतो भुवि। गोमयेनोपलिप्तायां गोमूत्रेण तु मण्डले ॥

(I) श्राद्धप्रकाशः, १८४-क्लुप्तरोमनखानिति तत्राहतपाठः

(2) 'स्नानान्निवृत्तेभ्यः' इति पाठान्तरम्। 'स्नानान्निवृत्तेभ्यः' स्नानसमाप्युत्त-रकालमाह्नानेन यजमानगृहमागतेभ्यः, 'प्रत्युत्थाय' अञ्जलिमाबध्य 'स्वागतं भवताम् ' इति प्रश्नं कृत्वा रथ्याप्रसर्पणनिवन्धनाऽपायत्यिनवृत्तये पादप्रक्षालनार्थमाचमनार्थे चोदकं प्रयच्छेत्। पादप्रक्षालनं कृत्वाऽऽचमनं दद्यादित्यर्थः॥ हेमाद्रिः, ११८०-११८१

(3) हेमाद्रिः, ११८४. 'एवं' ''आहरदेपसन्येन सर्वे दक्षिणतः'' इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण । 'सर्वे' श्राद्धोपकरणम् । 'आसाद्य' श्राद्धप्रदेशे स्थापयित्वा । 'अनुलिप्तायाम् अग्रतो भवि' गोमयोपलेपनादिसंस्कृते गृहद्वारसंमुखस्थितेऽङ्गणप्रदेशे, 'गोमयेन' गोमूत्रेण च मण्डले कुर्यात् ॥

अक्षताभिः सपुष्पाभिस्तदभ्यच्यापसव्यवत् । विप्राणां क्षालयेत् पादानभिवन्य पुनः पुनः ॥

'उदपात्रम्' अवनेजनाचर्थम् । कांस्यं' चरुपक्षेपार्थम् । अथ श्राद्धकल्पे पिण्डपिनृयज्ञाङ्गानां मेक्षणादीनामुपादानं श्राद्धपिण्डपितृयज्ञयोरेकतन्त्रत्वाभिप्रायम् । मत्स्यपुराण एव श्राद्धपिण्डपितृयज्ञयोरेकतन्त्रत्वं प्रस्तुत्य चरूद्वासना-नन्तरं पिण्डपितृयज्ञसामग्रीप्रतिपादनात् ॥

> आसनं कुतपं दद्यादितरद्वा पवित्रवत्। पादप्रक्षालनं कुर्यात् स्वयमेव विनीतवत्॥ आसध्वमिति तान् ब्रूयादासनं संस्पृदाक्षपि। दक्षिणासंस्था आसीरत्र स्पृदोयुः परस्परम्॥ ब्रह्मोद्याश्च कथाः कुर्युः पितॄणामेतदीप्सितम्।

'ब्रह्मोद्याः' 'कः स्विदेकाकी चरति' इत्यादिकानि वेदव्याख्यानानि ॥

# शङ्खलिवितौ

प्रयतोऽपराह्णे शुचिः शुक्लवासा दर्भेषु तिष्ठन् स्वागतमिति ब्रूयात् । पाचार्घ्याचमनीयोदकानि दत्त्वा ब्राह्मणानुपसंगृद्योपवेशयेदासनमन्वालभ्य ॥²

#### ब्रह्मपुराणे

तत्रासनानि देयानि चेलाजिनकुदौः सह।
पृथक् पृथक् चासनेषु तिलतैलेन दीपकाः॥

- (1) हेमाद्रिः, ११८६
- (2) 'उपसंग्रह्म' दक्षिणकरेण गृहीत्वा । 'अन्वालभ्य' वामहस्तेन श्राद्ध -देशावस्थापितमासनमुपस्पृश्य तत्रोपवेशयेत् । हेमाद्रिः, ११८७
- (3) अत्रि: इति हेमाद्रि: (११९०); तत्रैवोक्तम् 'तिलतैलग्रहणं घृतादिप्रशस्तक्षेहोपलक्षणार्थम् , बसाद्यप्रशस्तक्षेह्निवृत्यर्थे च ॥

श्राद्धकाण्डे प्रागावाहनाच्छ्राद्वाविधिः

229

अविच्छिन्नास्तथा देयास्ते तु रक्ष्यास्तु वै द्विजै: ॥

'आसनेषु' आसनसन्निधौ । 'अविच्छिन्नाः' श्राद्ध-समित्रपर्यन्तस्थायिनः ।

[देवलक्मंपुराणौ]1

ये चात्र पित्र्ये देवानां विष्ठाः पूर्वं निमन्त्रिताः । प्राङ्मुखान्यासनान्येषां द्विदर्भोपहितानि च ॥ दक्षिणामुखयुक्तानि पितृणामासनानि तुः दक्षिणाग्रैकदर्भाणि प्रोक्षितानि तिलोदकैः ॥

'दक्षिणामुखयुक्तानि' दक्षिणाग्राणि । अग्रत्वं च काष्ठ-मूलभागापेक्षया ।

> अमावास्यां महाप्राज्ञो विप्रानानाय्य पूजितान् । <sup>2</sup>दक्षिणावृत्तिकाः सर्वा वृसीः स्वयमथाकरोत् ॥ दक्षिणाग्रास्ततो दर्भा विष्टरेषु निवेदिाताः । पादयोश्चेव विप्राणां ये त्वन्नमुपभुञ्जते ॥

इति भारत(अनु, १३८, १२, १४)वचनात् । 'दक्षिणा-वृत्तिकाः' दक्षिणादिशिरस्काः॥

याज्ञवल्क्यः [१,२२६-२२८]

अपराह्णे समभ्यच्धे स्वागतेनागतांस्तु तान्। पवित्रपाणिराचन्तानासनेषुवेदायेत्<sup>3</sup>॥

- (1) 'दैविकपैतृकासनस्थापने प्रकारभेदो देवलस्मृतिकुर्मपुराणयो:— 'ये चान्ने विश्वेदेवानां' इत्यादि हेमाद्रौ, ११९१.
  - (2) 'दक्षिणावर्तिका' इति कुम्भघोणकोशे । हेमाद्रिः, ११९२
- (3) स्वदान्दात् स्वयमभ्युत्थानादिना अभ्यचैंतान् । आगतवचनात् निमन्त्रणस्य अन्यकर्तृत्वेऽप्यदोषः । 'पवित्रं' दर्भास्तरणादि । आचान्तवचनाच न स्वयं पादप्रक्षालनिक्रया । स्वयमेव त्वासनेषु पङ्क्तिपावनाद्येपक्षया यथाईमुपवेद्ययेत्।। विश्वरूपः

220

<sup>1</sup>दैवे युग्मान् यथाशक्ति पित्र्येऽयुग्मांस्त्रथैव च। परिश्रिते शुचौ देशे दक्षिणाप्रवणे तथा।। द्वौ दैवे प्राक् त्रयः पित्र्य उदगेकैकमेव वा। मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वैश्वदेविकम्॥

'परिश्रिते' आवृते । 'प्राक्' प्राङ्मुखाः ।

विष्णुः [७३,२]

द्वितीयेऽद्वि शुक्रपक्षस्य पूर्वाह्वे कृष्णपक्षस्यापराह्णे विप्रान् सुस्नातानाचान्तान् यथाभूयो विचाक्रमेण कुशोत्तरे-ज्वासनेषूपवेशयेत्॥

'द्वितीयेऽह्नि' निमन्त्रणिद्नापेक्षया । 'यथाभूयो विद्या' बहुविद्यमनतिक्रम्य क्रमेण दैवपूर्वम् ॥

#### **शातातपः**

द्वौ देवेऽथर्वणौ विप्रौ प्राङ्मुखावुपवेशयेत्। पित्र्ये तूदङ्मुखान् त्रीश्च बहुचोऽध्वर्युसामगान्॥

# <sup>2</sup>मनुबौधायनौ शातातपश्च प्रथमे

द्रौ देवे पितृकृत्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा। भोजयेत् सुसमृद्धोऽपि न प्रसज्येत विस्तरे॥ सित्कयां देशकालौ च शौचं ब्राह्मणसंपदम्। पश्चैतान् विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्॥

- (1) 'युम्मान् दैवे' इति मुद्रितिमताक्षरापराकपाठः। ' दैवे युग्मान् ' इति विश्वकपामित्रामिश्रपाठः
  - (2) मतु, ३,१२५-१२६; बीधायन, २,१५,१०-११
  - (3) 'तरमात्तं परिवर्जयेत्' इति बौधायनः ।

#### ब्रह्मपुराणे

देशकालधनाभावादेकैकमुभयत्र¹ वा। होषात वित्तानुसारेण भोजयेदन्यवेदमनि॥ यस्माद्वाह्मणबाहुल्यादोषो बहुतरो भवेत्॥ श्राद्धनाशो मौननाशः श्राद्धतन्त्रस्य विस्मृतिः॥ उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पर्शो निन्दा दात्रन्नभोक्तृषु। वितण्डया परीवादो जल्पास्ते ते पृथग्विधाः॥

# विष्णुपुराणे [३,१५, १७-१८]

प्राङ्मुखान् भोजयेद्विपान् देवानामुभयात्मकान्<sup>2</sup>। पितृमातामहानां च भोजयेचाप्युदङ्मुखान्॥ पृथक् तयोः केचिदाहुः श्राद्धस्य करणं वुधाः। एकत्रैकेन पाकेन वदन्त्यन्ये महर्षयः॥

### बौधायनः [२,१७,१२]

उरःस्थाः पितरस्तस्य वामपार्श्वे पितामहाः । प्रितामहा दक्षिणतः पृष्ठतः पिण्डतर्ककाः॥

4 (उरःस्थाः व्याचेकब्राह्मणपक्षे । 'पिण्डतर्ककाः'

# पिण्डलेपामिलाषिणः॥

## गौतमः [१५,७-८]

# नवावरान् भोजयेत्। अयुजो वा यथोत्साहं वा ॥

'उभयत्र' दैवे पित्र्ये चेत्यर्थः (अपरार्कः, ४६४) (1)

'उभयात्मकान्' पित्रादिमातामहादिश्राद्धद्वयार्थे वैश्वदेविकद्वयस-(2) बन्धिनः। (हेमाद्रिः, ११९८)

'तयोः' पितृमातामहवर्गयोः (हेमाद्रिः)

उरस्थाः पितरस्तस्य वामतश्च पितामहाः। दक्षिणतः प्रपितामहाः पृष्ठतः पिण्डतर्ककाः ॥

इति गोविन्दस्वामिपाठः । 'पिण्डतर्ककाः' पिण्डचिन्तकाः मातामहादयः ।

स्ति सामर्थ्य एवम् । असति तु अयुग्मान् 'यथोत्साइं' यथा-सामध्यम्। (मस्करी)

आश्वलायनगृह्यम् [४,७,१-४]

अथातः पार्वणे श्राद्धे काम्य आभ्युदियक एको-दिष्टे वा । ब्राह्मणान् श्रुतशीलवृत्तसम्पन्नानेकेन वा काले ज्ञापितान् स्नातान् कृतपच्छौचानाचान्तानु-दङ्मुखान् पितृवदुपवेश्यैकेकस्य द्वौ द्वौ त्रींस्त्रीन् वा वृद्धौ फलभ्यस्त्वं न त्वेवैकं सर्वेषाम् । काममनाचे । पिण्डै-व्यांख्यातम् ॥

'एकेन' श्रुतादीनां समुदितानामसम्भव एषामन्यतमेनाऽपि संपन्नान् । 'कृतपच्छौचान' कृतपादप्रक्षालनान् पूर्व विश्वेभ्यो देवेभ्यो ब्राह्मणानुपवेइय ।
'पितृवत्' पित्रादिक्रमेण । 'द्वौ द्वौ' इत्याभ्युदियकश्राद्धविषयम् , स्मृत्यन्तरेषु पार्वणादावयुग्मब्राह्मणनियमात् । अत्रैवोपक्रमे 'अथातः पार्वणे श्राद्धे काम्ये
आभ्युदियके' इत्यभिधानात् । 'पिण्डैर्व्याख्यातम्' इति,
यथा बहुनां पितॄणां प्रतिपुरुषं पिण्डस्तथा ब्राह्मणोऽपि
प्रतिपुरुषमिति । 'अनाये' आद्यमत्र पार्वणधर्मकाणामादिभूतं सपिण्डीकरणश्राद्धम् , तद्व्यतिरिक्ते श्राद्धे

(1) 'अथशब्दोऽधिकारार्थः । अतःशब्दो हेतौ । वाशब्दः समुच्चये । प्रेतमेकमुद्दिश्य यद्दीयते तदेकोदिष्टम् । तस्य कालो याज्ञवल्क्येनोक्तः [१,२५६] मृतेऽहनि तु कर्तव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम् ।

प्रतिसंवत्सरं चैवमाद्यमेकादशेऽहिन ॥ इति ।

'ब्राह्मणानिति' श्रुतादिसंपन्नयोः क्षत्रियवैश्ययोर्ग्रहणं मा भूत् । यदि श्रुतादयः सर्वे न लभ्यन्ते तेषामेकेनापि गुणेन संपन्नानिति । 'पितृवत्' पितृभिस्तृत्यान् मन्यमान उपवेशमेत् । अपर आह—पितृवदिति वयः परिगृह्यते, पितृवृद्धान् । पितामहस्य वृद्धतरान् प्रिपतामहस्य वृद्धतमानिति । 'आद्यं' सपण्डीकरणम् ॥ हरदत्ताचार्यः ॥ तद्धितेतेषु सर्वश्राद्धेषु कामं त्रयाणामेकं भोजयेत । तपिण्डीकरणे नियमेन त्रयाणां त्रिभिर्मान्यम् ॥ 'अनाद्यं' अभोजने आमहिरण्यश्राद्धादावित्यन्ये ॥ नारायणः

काम्ये एकः पितॄणां ब्राह्मण इति । 'अनाये' अदनीयद्रव्याभावे एकोऽपि भोजनीय इति कश्चित्॥ पैठीनसिः

श्वः श्राद्धं करिष्यामीति संकल्प्य ब्राह्मणान् सप्त
पश्च वा श्रोत्रियान् निमन्त्र्य ग्राचिः ग्रुचौ देशे गवां
गोष्ठेऽरन्यगारे वा गोमयेन विलिप्य पुष्पोपहारं कृत्वा
प्राङ्मुखान् विश्वेदेवानुपवेशयेत् । वर्हिष्मत्स्वासनेषु
पितृन् दक्षिणपूर्वेणेत्युक्तं श्राद्धकल्पश्च ॥

बौधायनः [२,१४,६]

चरणवतोऽन्चानान् योनिगोत्रमन्त्रासंबन्धान् शुचीन् मन्त्रवतस्त्र्यवरानयुजः पूर्वेद्यः प्रातरेव चामन्त्र्य सदर्भवत् क्लप्तेद्वासनेषु प्राङ्मुखानुपवेद्यायेदुदङ्मुखान् वा ॥

<sup>3</sup>'चरणवतः' स्वशाखायां व्यवस्थितान् । 'मन्त्रासं-बन्धाः' शिष्योपाध्यायव्यतिरिक्ताः । 'मन्त्रवतः' मन्त्रा-ध्ययनयुक्तानिति ॥

हारीतः [अ. १२]

कृतवेदमकर्माणः सस्त्रीबालवृद्धाः सुरिभस्नाताः ग्रुचयः ग्रुचिवाससः । ग्रुचीनुपस्पृष्टाचमनीयान् ग्रुचौ दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु प्राङ्मुखान् ब्राह्मणान् भोजयेत्। उदङ्मु-खानित्येके। न वा प्राङ्निर्देशात्करा ह्येतेऽभिमुखा हिंसका

(2) 'त्र्यवरान् अयुषः' इति मूलमातृकायां त्रुटितम ।

(3) 'चरणम्' आचारः इति गोविन्द्स्वामी ।

<sup>(1)</sup> अथोपविष्टान् वैश्वदेविकानपेक्ष्य दक्षिणपूर्वस्यामाग्नेय्यां दिशि निवे-शितपङ्कीन् उत्तराभिमुखान् इत्येतत्सर्वे 'उक्तं' गृह्ये, इति शेषः ॥ हेमाद्रिः, ११९९

<sup>(4)</sup> हेमाद्रिः, ११६७—'सुरिमस्नाताः' सुगन्धितैलादिद्रव्यस्नाताः । एतम् प्रायेणाभ्युदियकविषयं भवितुमहैति ॥

भवन्तीति मैत्रायणिः। तस्मात् प्राङ्मुखानेव [ब्राह्मणान्] भोजयेत्। उदङ्मुखान् वैश्वदेवे। ते हि दक्षिणां रक्षन्ति ॥

'शुचिवाससः' स्युरिति शेषः । 'न वा' न उदङ्मुखान् भोजयेत् । 'प्राङ्निर्देशात' इति, पूर्व यस्मादेते पितृनुद्दिश्य निर्दिष्टास्तदर्थत्वेन कल्पितिमन्त्रणादिना निमन्त्रणोत्तर-कालं च—"निमन्त्रितान् हि पितर उपतिष्टन्ति तान् द्विजान्। वायुवचानुगच्छन्ति तथासीनानुपसते"॥ इति दृष्ट्या पित्र-धिष्टानत्वात् 'एते कराः'। अतो दक्षिणाभिमुखस्य यजमानस्य श्राद्धं कुर्वतोऽभिमुखा हिंसका भवन्ति । तस्मात् प्राङ्मुखान् स्वयं च दक्षिणाभिमुखो भोजयेत् । 'दक्षिणाः' दक्षिणा-दिगवस्थिताः । इदं च पित्र्यत्राह्मणनां प्राङ्मुखोपवेशनं मैत्रायणीयानां व्यवस्थितम् ॥

वसिष्ठः [११,२९-३१]

अपि वा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगम्। श्रुतशीलोपसंपन्नं सर्वालक्षणवर्जितम्॥ ययेकं भोजयेच्छ्राद्धे दैवं तत्र कथं भवेत्। अन्नं पात्रे समुद्धृत्य सर्वस्य प्रकृतस्य तु॥

(1) हेमाद्रि:, ११९९—१२००; श्राद्धप्रकाशः १९०.

अत्र प्राधान्यात् दक्षिणाग्रदर्भलिङ्गाच पिन्यर्था एव ब्राह्मणा विविक्षिताः । एके तु मन्यन्ते तानुदङ्मुखान् भोजेथीदिति । अथ वैतत पिन्याणामुदङ्मुखत्वं न कर्तन्यम् । अत्र हेतुः प्राङ्निर्देशादित्यादिः । यत एते ब्राह्मणाः पूर्विनिमन्त्रणेन पिन्यादिस्थाने भोक्तृत्वेन निर्दिष्टाः परिकित्यताः । ततश्च " निमन्त्रितान् हि पितर उपातिष्ठन्ति तान् दिजान्" इति वचनात् , क्र्रात्मकपित्राधिष्ठताः सन्त उत्तराभिमुखाः सन्तः हिंसका भवन्तीति मैत्रायणिराचार्यो मन्यते । तस्मात्पूर्वाभिमुखानेव भोजयेत् । वैश्वदेविकांस्तृदङ्मुखान् , यतस्ते दक्षिणादिगिभमुखस्य यजमानस्य कर्म कुर्वतः श्राद्धरक्षकिवेश्वदेवाधिष्ठतत्वादिभमुखाः सन्ते रक्षका भवन्ति ॥ इति.हेमाद्रिः, १२००

#### श्राद्धकाण्डे प्रागावाहनाच्छ्राद्धविधिः

१२५

देवतायतने कृत्वा <sup>1</sup>तथा आदं प्रवर्तयेत्। प्रास्येदन्नं तदग्रौ तु दचाद्वा ब्रह्मचारिणे ॥ 'अलक्षणानि' कुछित्वादीनि ।

शङ्घः

भोजयेदथवाष्येकं ब्राह्मणं पङ्क्तिपावनम् । दिव्ये कृत्वा तु नैवेद्यं पश्चात्तस्य तु निर्वेपेत् ॥ 'दिव्ये' विश्वेदेवस्थाने । 'नैवेद्यं' देवार्थमुपकल्पितम् ।

बृहस्पतिः [श्राद्ध, ८६,८८]

यद्येकं भोजयेच्छ्राहे स्वल्पत्वात् प्रकृतस्य तु ॥ स्तोकं स्तोकं समुद्धुत्य तेभ्योऽन्नं विनिवेदयेत्।

'प्रकृतं' श्राद्धोचितं द्रव्यम् । 'स्तोकं स्तोकं समुद्धृत्य' एकस्मिन्नेव पात्रे पित्र्यादिभ्यो विभज्यान्नं संकल्पये-दित्यर्थः ।

हारीतः

र्मितिष्ठमानेष्वईत्सु योऽनहींऽग्रासनं श्रयेत्। गृह्णाति सकलं पङ्क्तेरायुषा च वियुज्यते॥ चतुर्णो दुष्कृतं हरति ब्राह्मणो विघ्रकारकः॥ अन्नस्यात्रपतेः पङ्क्तेभीजनाकाङ्क्षिणां तथा॥

#### [सुमन्तुः] <sup>3</sup>विद्यातपोऽधिकानां वै प्रथमासनमुच्यते।

- (1) 'यथाविधि प्रदर्शयेत् ' इति मूलमातृका । 'ततः आदं प्रकल्पयेत्' इति विश्वरूपः ।
  - (2) 'सन्तिष्ठमानेषु' विद्यमानेषु । 'मलं' दुष्कृतम् ॥ हेमाद्रिः, ११९५
- (3) श्लोकार्धः सुमन्तोरिति हेमाद्रिः ११९४; "एकपङ्क्त्युपविष्टानां समं गन्धादिभोजनम्" इत्युत्तरार्धेन श्लोकः पूरितः । 'प्रथमं' प्रथमस्थाने स्थापितं गुणैश्च च श्लेष्ठम् । अन्यदन्येषां गन्धपुष्पादिकं भोज्यं चान्नं सर्वेषां 'समं' तुल्यं, नोत्कृष्टापकृष्टविभागेन विषमं देयम् ॥ इति व्याख्यातं च

१२६

यमः

प्रायेण मूर्जः श्रुतिमन्त्रहीनो योऽग्रासनं गच्छति मूर्जभावात । नान्यद्भयं पत्रयति मूर्ज्जेता देहप्रणादो नरकं सुघोरम् ॥ यो वै विद्वान्न च ब्रह्मचारी न चाश्रमस्थो न च मन्त्रपूतः । हवींषि चाश्राति धुरि स्थितश्र सोऽश्रति पङ्कत्या मलकिल्विषाणि ॥

पङ्क्तिपावनानन्तरं पैठीनसिः2

तेषामेकैकः पुनाति पङ्क्तिनियुक्तो मूर्धनि सहस्रैरप्यु-पहताम्।तस्मान्नाऽनियुङ्क्तोऽग्रासनं गच्छेत्। यदि गच्छेत् पक्क्या हरति दुष्कृतम् ॥

<sup>(1)</sup> हेमाद्रि:, ११९५-११९६; 'धुरि स्थितः' अत्रासने स्थितः ॥

<sup>(2)</sup> हेमाद्रिः, ११९६

<sup>(3) &#</sup>x27;'सहस्रेरिप पङ्क्तिदूषकै: उपहतां पङ्क्ति तेषां पूर्वोक्तानां पङ्कि-पावनानां मध्ये एकैकोऽपि यजमाननियुक्तः सन् मूर्धन्याग्रेमासने समुपविष्टः पुनाति पावयति ॥ हेमाद्रिः, ११९६

## 11 93 11

#### ॥ अथ श्रादसम्पदः॥

¹तत्र ब्राह्मणाः शास्त्रसंपद्धेतवो दर्शिताः 'अग्रयाः सर्वेषु वेदेषु' इत्यादियाज्ञवल्क्योक्तेः²। अन्यदप्याह—

मनुः [३,२५५-२५६]

<sup>3</sup>अपराह्मस्तिला दर्भा वास्तुसंपादनं तथा। सृष्टिमृष्टिद्विजाश्चाग्रचाः श्राद्धकर्मसु संपदः॥ दर्भाः पवित्रं पूर्वाह्णो हविष्याणि च सर्वदाः। पवित्रं यच पूर्वोक्तं विजेया हव्यसंपदः॥

"वास्तु'रत्र श्राद्धदेशः, तस्य संपादनं 'वास्तु-संपादनम्' दक्षिणाप्रवणत्वसमीकरणोपछेपनादिकरणम् । 'सृष्टिः' विसर्गः, अकार्पण्येनान्नव्यञ्जनादिदानम् ।

(1) Folio 115—I17 of the fragment of आदिकरातर, No. 5106 of the Collection of the Indian Museum, deposited with the Royal Asiatic Society of Bengal, begins here. The introductory prose Sentence is missing in the Udaipur manuscript. Its text is very corrupt.

(2) See infra pp. 118—119 for the two verses of Yājña-valkya (I. 219—22) alluded to here. They occur in the chapter on ब्राह्मणपरीक्षा. which begins on p. 111 inf. 'श्राद्धसंपद:'

श्राद्धेष्वक्षय्यफलसंपत्तिहेतवः' इति मिताक्षरा (१,२२१)

(3) 'अपराह्णितला' इति मूलमातृका।

(4) A. S. B. M.S. reads—वास्तुशब्देनात्र गृहमुच्यते । ..... 'सृष्टिः' सर्गः, दानिमिति यावत् । तच श्राद्धग्रहणादेव सामन्यतः सिद्धम् । तस्यै-वाकार्पण्यश्राद्धादिगुणविशिष्टसंपादनार्थे पुनर्भहणम् । 'मृष्टिः' स्वाद्धनादिसंपादनम् । 'संपदः' समृद्धयः ।

'मृष्टिः,' अन्नादेः स्वादुत्वसंपादनम् । 'संपदः' समृद्धयः । 'पवित्रं' मन्त्राः । 'पवित्रं' पावनं, ग्रुच्याचारतादि । 'पूर्वोक्तं' वास्तुसंपादनादि । 'हच्यं' अत्र दैविकं कर्मः ॥

देवलः

दर्भास्तिला गजच्छाया दौहित्रो मधुसर्पिषी। कुतपो <sup>2</sup>नीलकण्ठश्च पवित्राणीह पैतृके॥ 'नीलकण्ठो' नीलवृषः। सोऽत्र पितृकर्मप्रसङ्गादुक्तः।

यमः

यत्नेन भोजयेच्छ्राद्धे दौहित्रं व्रतिनं शिशुम्। दत्त्वासनं तु कुतपं तिलेरभ्यवकीर्यं च॥ 'शिशुं' बालमपि<sup>3</sup>।

पैठीनसिः

तिला दौहित्रः कुतपा इति पवित्रणि श्राद्धे । सत्यं क्रोधं च शौचं चाचारं च प्रशंसन्तीति ॥

विष्णुः [७९,१६]

[खड्ग]कुतपकृष्णाजिनतिलसिद्धार्थकाक्षतानि [च] पवित्राणि रक्षोघ्रानि च दद्यात्॥

- (1) 'अप्रयाः' श्रोत्रियत्वादिविशेषशालिनः । संपच्छब्दाः श्राद्धार्थिना सर्वाण्येतानि संपादनीयानीति स्चितम् ।
  - (2) 'नीलषण्डश्च' इति हेमाद्रिपाठः (११७४)
- (3) A. S. B. adds the Comment—'व्रतिनम्' प्रथमाश्रामिणम् । 'शिशुं' अनधीतवेदमपि । विशेषणद्वयं दौहित्रस्तुतिपरम् । अन्यथा तस्य यूनो इदस्य च निषेधप्रसक्तेः । 'कुतपः' अवृसी । वृसी च मूलदर्भसंयुक्तमानिषिद्ध-यज्ञवृक्षोद्भवमासनिमित्यभिधानात् । हेमाद्रिः, ११७८
  - (4) हेमाद्रिः, ११७५

#### श्राद्धकाण्डे श्राद्धसम्पदः

वायुपुराणे

कृष्णाजिनस्य साम्निध्यं दर्शनं दानमेव च। रक्षोवं ब्रह्मवर्चस्यं पश्नुन् पुत्रांश्च दापयेत्॥

हारीतः

दर्भेरद्भिस्तिलैर्दतं तृष्णीमप्याप्नते दिवम् । विधिना त्वानुप्र्येण त्वक्षयं <sup>2</sup>परिकल्पते ॥ काञ्चनादिषु दर्भाद्यैर्मन्त्रवत्प्रतिपादिताः । पितृणामक्षया यान्त्यमृता भूत्वा महोर्मिभिः ॥

'तूरणीं'<sup>3</sup> श्राद्धमन्त्रविवर्जितम् । इयं च दर्भादीनां विध्यानुपूर्वीसहितानां स्तुतिः। 'काश्चनादिषु' पात्रेष्विति दोषः। 'प्रतिपादिता' आपत्स्वित दोषः।

4यमः

रक्षन्ति दर्भा असुरान् तिला रक्षन्ति राक्षसान्। वेदविद्रक्षति त्वन्नं यतये दत्तमक्षयम्॥

हारीतः

तिला रक्षन्ति दैतेयान् दर्भा रक्षन्ति राक्षसान्। रक्षन्ति श्रोत्रियाः पङ्क्ति <sup>5</sup>स्नातके दत्तमक्षयम्॥

विष्णुः [१८,४]

तिलैः सर्वपैर्वा यातुधानान् विसर्जयेत् ॥

(1) Udaipur ms. reads निष्णु:-[७९,२०]नाश्रु पातयेत् after this.

(2) 'कल्पयेत्'—A. S. B.

(3) 'त्ष्णीमिति कैमुत्यन्यायेन'—A. S. B.

(4) हेमाद्रिः, ११७८

- (5) 'सर्वे रक्षति चातिथिः' इति हेमाद्रिगठः, ११७९
- (6) 'परितो विकीणैरिति देाषः' इति हेमाद्रिज्याख्या, ११७८

17

१३०

¹उशना

कुशा दर्भाः समाख्याताः कुतपो वृसयस्तथा। दुहितुश्चैव ये पुत्रा दौहित्रास्ते प्रकीर्तिताः॥ 'वृसी' आसनविशेषः, तृणमयं वर्तुलमासनम्॥

#### <sup>2</sup>शातातपः

दौहित्रं खड्गशृङ्गं तु ललाटे यद्धि जायते। तस्य शृङ्गस्य यत्पात्रं दौहित्रमिति वतद्विदुः॥ विवसस्याष्टमे भागे मन्दीभवति भास्करः। स कालः कुतपो नाम पितॄणां दत्तमक्षयम्॥

#### पैठीनसिः

कुतोऽपि श्राद्धवेलायां श्रोत्रियो यदि दृश्यते । श्राद्धं पुनाति वै यस्मात् कुतपस्तेन संज्ञितः॥

अत्र च कुतपदौहित्रयोरनेकार्थत्वादेकतमोपादानेऽपि श्राद्धसमृद्धिर्भवतीति मन्तव्यम् ॥

## ब्रह्मपुराणे

यतिस्त्रिदण्डी करुणा राजतं पात्रमेव च। दौहित्रः कुतपः कालङ्गागः कृष्णाजिनं तथा॥

- (1) हेमाद्रि:, ११७८—कुशाख्या दर्भा: कुतपशब्दवाच्याश्च पदार्था:, बृषयः, दुहितः पुत्रास्त्वेते 'दौहित्राः ।'
  - (2) 'मृद्धशातातपः' इति हेमाद्रिः, ११७७
  - (3) कीर्तितामिति हेमाद्रिपाठः
  - (4) शातातपवचनमिति हेमाद्रिः
  - (5) हेमाद्रिधृतस्कन्दपुराणवचनं यथा ३१९— कुं यत्र गोपितगोंभि: कात्स्न्येन तपित क्षणे । स कालः कुतपो श्रेयस्तत्र दत्तं महाफलम् ॥

'कुः' पृथ्वी, तां, 'गोपतिः' सूर्यः, 'गोभिः' स्वकीयैः करैः, 'कात्स्न्येन' समग्रां, यस्मिन् क्षणे 'तवित' उष्णां करोति, स कालः कुतपो ज्ञेयः।

#### श्राद्धकाण्डे श्राद्धसम्पदः

१३१

गौराः कृष्णास्तथारण्यास्तथैव त्रिविधास्तिलाः। पितॄणां तृप्तये सृष्टा दशैते ब्रह्मणा स्वयम् ॥ दर्भैर्मन्त्रैस्तिलैहेंम्ना राजतेन विना जलम्। दत्तं हरन्ति रक्षांसि तस्मादद्यान्न केवलम् ॥

# मत्स्यपुराणे

तथा खाड्गं च तत्पात्रं यश्च ने<u>पालकम्बलः</u>। रुक्मं दर्भास्तिला गावो दौहित्रश्चाष्टमः स्मृतः॥ पापं कुत्सितमेवाहुस्तस्य संतापकारिणः। अष्टावेते यतस्तस्मात् कुतपा इति विश्वताः॥

<sup>(1)</sup> श्लोको ब्रह्माण्डपुराणादिति हेमाद्रिः, ११७४ । 'अत्र त्रिदण्डीति यतिर्विशेषणं, राजतिमिति पात्रस्य, कुतप इति कालस्य। गौरास्तिलाः कृष्णास्तिलाः आरण्यास्तिला इति गुणानुरूपेण त्रयः पदार्थाः, एवञ्च दशसंख्या घटते । हेमाद्रिः

<sup>(2)</sup> दर्भादिभिः जलेन च विना दत्तं तद्रक्षांसि हरन्तीत्यर्थः । हेमाद्रिः, ११७९

## 1 98 11

# ॥ अथातिश्यम् ॥

#### तत्र यमः

भिक्षुको ब्रह्मचारी च भोजनार्थमुपस्थितः।
उपविष्टेष्वनुप्राप्तः कामं तमि भोजयेत्।॥
²यस्य वै यजमानस्य नाग्रे मुङ्क्ते यतिस्तथा।
अनिष्टमहुतं तस्य हरते रक्षसां गणः॥
प्रकृतेर्गुणतत्त्वज्ञो यस्याश्चाति यतिईविः।
स तु वेदविदां तस्य सहस्रादितिरिच्यते॥
तस्मादग्रासने भोज्यो यजता संशितो यतिः।
ओत्रियो ब्रह्मचारी वा यज्ञस्तेन न लुप्यते॥
सहस्रं तु सहस्राणां स्नातका यत्र मुञ्जते।
एकस्तान् योगवित्यीतः सर्वान्हित धर्मतः॥

'अनुपातः' अतिथित्वेनेति शेषः । 'यजमानस्य' आदं कुर्वाणस्य । 'अनिष्टम्' इति, इष्टं हुतं च यस्माद्रक्षसां गणो हरति तस्मादिनष्टमहुतं भवतीत्यर्थः । 'प्रकृतेर्गुणतत्त्वज्ञः' प्रकृतिरत्र परमात्मा, 'प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्' इति वादरायणसूत्रदर्शनात् । तस्य गुणाश्चिदानन्दादयः । तेषां तत्त्वं स्वरूपाव्यतिरेकः, तज्ज्ञ इत्यर्थः । 'अग्रासने' तस्यामेव पङ्क्तौ मूर्धनि । 'अईति' आत्मना स स्वीकरोति ॥

- (1) हेमाद्रिः, ४३९
- (2) हेमाद्रि:, ४१७—४१८
- (3) ब्रह्मसूत्रम्, १, ४, २३.

### छागलेयः

¹पूजयेच्छाद्धकालेऽपि यति सब्रह्मचारिणम्। विषानुद्धरते पापात् पितृमातृगणानपि॥ भुञ्जते यत्र तत्रापि यतयो ब्रह्मचारिणः। गृह्णनित पितरो देवाः स च याति परां गतिम्॥ तारयन्ति च दातारं पुत्रान् दारान् पितृंस्तथा ॥ तस्मात्सर्वप्रयतेन अर्चयेदाश्रमागतम्॥ अलाभे ध्यानभिक्षूणां भोजयेद्रह्मचारिणम्। तदलाभेऽप्युदासीनं गृहस्थमपि भोजयेत्॥ ब्रह्मचारिसहस्रैस्तु वानप्रस्थशतैरपि। गृहस्थानां सहस्रैस्तु यतिरेको विशिष्यते<sup>2</sup>॥ <sup>3</sup>गन्धमाल्यफलैश्चेव भोजनैः क्षीरसंस्कृतैः। क्षंपूजयेद्यति आदे पितृणां तुष्टिकारिणम्॥ ब्रह्मचारी तपस्वी च पूजनीयौ हि नित्यशः। तत्कृतं सुकृतं यत्तु तस्मात् षड्भागमाप्नुयात् ॥ जाप्यं योगश्च यज्ञश्च यतस्तस्मै त्रयं स्मृतम्। तस्य प्रणामः पूजा च दत्तं भवति चाक्षयम्॥ गृहस्थस्याश्रमं गच्छेद्रुह्मचारी यतिस्तथा। खाद्यं पानं फलं पुष्पमात्मानमपि वेदयेत् ॥ सततं योगयुक्तानां वीतरागतपस्विनाम्। सर्वारम्भनिवृत्तानां यतीनां दत्तमक्षयम्॥

- (1) भोजयेदिति हेमाद्रिपाठः, ४२२
- (2) हेमाद्रिः, ४२२
- (3) हेमाद्रि:, ४१९
- (4) 'संपूजयत्' 'पूजयेच' इति पाठौ हेमाद्रिणा भृतौ ।
- (5) 'यातिश्चैव'—हेमाद्रिः
- (6) 'आत्मानं परिवेदयेत्' हेमाद्रिः, ४१९

यतये वीतरागाय दत्तमन्नं सुपूजितम् ।
न क्षीयते अद्धयापि कल्पकोटिशतैरपि ॥
ब्रह्मचारी यतिश्चैव पकान्नस्वामिनावुभौ ।
पचमानाः पतन्त्येते तापसः पतते पुनः ॥
योगिनं समितिकभ्य गृहस्थं यदि भोजयेत् ॥
न तत्फलमवाप्नोति सर्व गोत्रं प्रपातयेत् ॥
योगिनं समितिकभ्य पूजयन्ति परस्परम् ।
दाता भोक्ता च नरकं गच्छते सह बान्धवैः ॥
अपरस्परदानानि लोकयात्रा न धर्मतः ।
तस्माद्यत्नेन दात्व्यमन्यथा पतितो भवेत् ॥

'सब्रह्मचारिणं' ब्रह्मचारिसहितम् ॥ 'अलाभे' इति ध्यानभिक्ष्वादीनां सहागमनेऽपि पूर्वपूर्वोत्कृष्टज्ञापनार्थम् । 'तपस्वी' यतिः । 'वेदयेत्' निवेदयेत् । 'गोत्रं' कुलम् । 'प्रपातयेत्' अतिकान्तो यतिरिति द्योषः। 'अपरस्परदानानि' परस्परदानानि न कर्तव्यानि । यतः 'सा लोकयात्रा न धर्मतः', नञ्समासश्चात्राश्राद्धभोजीतिवत् प्रसज्य प्रतिषेधे। 'धर्मतः' इति प्रथमान्तात्तसिः। 'अन्यथा' परस्परदानेन ॥

मनुः [३,२८३]

ब्राह्मणं भिक्षुकं चापि भोजनार्थमुपस्थितम्। ब्राह्मणैरभ्यनुज्ञातः शक्तितः प्रतिपूजयेत्<sup>3</sup>॥

- (1) हेमाद्रिः, ४२२
- (2) श्राद्धप्रकाशः, ७३
- (3) अतिथित्वेनागतं ब्राह्मणं 'भिक्षुकं' भिक्षार्थिनमब्राह्मणमपि भोजन-प्रवृत्तैर्ब्राह्मणेरनुज्ञातः शक्त्या पूजयेत् । मधातिथिः ॥ 'ब्राह्मणं' गृहिणम् । 'भिक्षुकं' यति व्रतिनं वा । नारायणः

शातातपः

अतिथिर्यस्य नाश्चाति तच्छाद्धं न प्रशस्यते। श्रुतव्रतविहीनैश्च भुक्तमश्रोत्रियेश्च यत्॥

**बातातपग्रन्थान्तरे** 

आतिथ्यरहिते श्राद्धे मुझते येऽबुधा द्विजाः। वृथा तेनान्नपाकेन काकयोनिं वजन्ति ते।

# ॥ १५॥ ॥ अथापासनीयाः॥

¹तत्र मनुः[३,२३९-२४१]

चाण्डालश्च वराहश्च 'कुक्कुटश्च तथेव च ।
रजस्वला च षण्डश्च नेक्षेरन्नश्नतो द्विजान् ॥
होमे प्रदाने भोज्ये च यरेभिरभिवीक्षितम्²।
देवे कर्मणि पित्र्ये च 'तद्भवत्ययथातथम् ॥
घाणेन सूकरो हन्ति पक्षवातेन कुक्कुटः ॥
श्वा तु दृष्टिनिपातेन स्पर्शेनावरवर्णजः ॥
'अयथातथं' यदंथे क्रियते तद्विपरीतम् । 'कुक्कुटः पक्षवातेन' इत्यादि सन्निधिविद्योषणं वारणपरम् , यावति
देशे कुक्कुटादीनां पक्षवाताादि संभाव्यते तावतो देशादुपनेया इत्यर्थः । 'अवरवर्णजः' द्यूदः ।

⁵यमः

कुक्कुटो विड्वराहश्च काकः श्वा च विडालकः। वृषलीपतिश्च वृषलः षण्डो नारी रजस्वला। एतानि श्राद्धकालेषु परिवर्ज्यानि नित्यदाः। कुक्कुटः पक्षवातेन हन्ति श्राद्धमसंवृतम्॥

- (1) 'कुक्कुट: श्वा तथैव च' इति मेधाति।थेपाठः
- (2) 'यदेभिराभिवीक्ष्यते' इति मेधातिथिपाठः
- (3) 'अयथातथं' यदर्थ क्रियते तद्विपरीतं भवतीत्यर्थः । मेधातिथिः
- (4) 'अवरवर्णजः' चाण्डालः प्रकृतत्वात् । मेधातिथिः; श्रूदः इति सर्वज्ञनारायणः; श्रूदाजातः इति कुल्छ्कः ॥
  - (5) हेमाद्रिः, ५१६-५१७

घाणेन विड्वराहश्च वायसस्तु रुतेन तु।
श्वा तु दृष्टिनिपातेन मार्जारः श्रवणेन तु¹॥
बृषलीपतिश्च दानेन² चक्षुभ्यां वृषलस्तथा।
छायया हन्ति वै षण्डः स्पर्शेन च रजस्वला॥
खञ्जः काणः कुणिः श्वित्री दातुः प्रेष्यकरो भवेत्।
न्यूनाङ्गश्चातिरिक्ताङ्गस्तमाद्यु निनयेत्ततः॥

### देवलः

हीनाङ्गः पिततः कुष्ठी वर्णी पुल्कसनास्तिकौ । कुक्कुटः शूकरश्वानौ वर्ज्या श्राद्धेषु दूरतः ॥ बीभत्समशुचिं नग्नं मत्तं धूर्त रजस्वलाम् । नीलकाषायवसनं छिन्नकर्णे च वर्जयेत् ॥ शस्त्रं कालायसं सीसं मिलनाम्बरवाससम् । अन्नं पर्युषितं वापि श्राद्धेषु परिवर्जयेत् ॥

'बी भत्सः' विकृतो उद्वेगकरः पदार्थः । मलिन-मम्बरं वस्त इति 'मलिनाम्बरवासाः'॥

#### महाभारते

रजस्वला च या नारी व्यङ्गिता कर्णयोस्तथा।
निर्वापे नोपतिष्ठेत संग्राह्या नान्यवंशजा।

'निर्वापे' पाकारम्भप्रमृतिश्राद्धकर्मणि । 'अन्यवंशजा' मातापितृवंशासंबद्धा । 'न संग्राह्या' न व्यापारियत-व्येत्यर्थः ॥

(1) हेमाद्रिः, ५१७-५१८- 'श्रवणेन' शब्दश्रवणेन ।

(2) 'दानेन' पात्रीकृतः सनित्यर्थः । हेमाद्रिः, ४१८

18

विष्णुः [८१,५-१०]

संवृते न श्राद्धं कुर्यात् । न रजस्वलां [पश्येत् ।] न श्वानम् । न विड्वराहम् । न ग्रामकुक्कुटम् । प्रयक्षाच्छ्राद्ध-मजस्य दर्शयेत् ॥

पुनर्विष्णुः [८१,१५-१७]

न हीनाधिकाङ्गाश्च श्राद्धं परुयेयुः । न शूद्धाः । न पतिताः । न महारोगिणः<sup>2</sup> ॥

उशना

विड्वराहमार्जारकु क्कुटनकुल शूद्र रजस्बला शूद्री भर्ता-रश्च दूरमपनेतव्याः ॥

वृहस्पतिः [ प्राद्धकाण्ड, ४८,५०]
श्वपाकषण्डपिद्युनाः ⁴श्वानकुक्कुटस्कराः ।
⁵रजस्वला च चाण्डालाः श्राद्धे कार्यास्त्वदर्शनाः ॥
परिश्रितेषु दद्याच तिलैर्वा विकिरेन्महीम् ।
निनयेचोपविष्टस्तु तं दोषं पङ्क्तिपावनः ॥
'श्वपाकः' अन्त्यजातिविद्योषः ।

- (1) 'श्राद्धं' श्राद्धार्थान् पदार्थान् । 'अजः' कृष्णच्छागः । तद्दर्शनेन हि दुष्टष्टिदूषिताः पदार्थाः पूता भवन्तीति कृत्वा तस्य प्रयक्तेन दर्शयेत् ॥ हेमाद्रिः,५१९
  - (2) अन्तिमस्त्रः मुद्रितिविणुस्मृतौ नास्ति । हेमाद्रौ ५१६ उपलभ्यते ।
- (3) 'अपनेतन्याः' श्राद्धप्रदेशादिति शेषः । 'श्रुद्रीभर्ता', अविद्यमानसजाती-यभायों ब्राह्मणादिरित्यर्थः । हेमाद्रिः, ५१६
  - (4) 'पतितश्वान' इति हेमाद्रिः, ५१९
- (5) उत्तरार्धमेवं हेमाद्रिणा पठितम्—''रजस्वलायाश्चण्डालात् श्राद्धे कुर्याच रक्षणम्।''
- (6) 'रक्षणं कुर्यात्' इति—यथा श्वपाकदृष्युपपातो न स्यात् तथा कुर्यादित्यर्थः । 'परिश्रितेषु' परिवृतेषु । महीमित्युपलक्षणं, यावन्तः पदार्थाः श्वपाकादिभिः दृष्टाः तावन्तः कृष्णतिलैरवकीर्णाः । पङ्क्तिपावनो वा दोषं 'निनयेत्' अपहरेत् ॥ हेमाद्रिः, ५१९

CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

## हारीतः

दैवे वा यदि वा पित्र्ये सुरापी यत्तु संस्पृशेत्। रजस्वला पुंश्चली वा रक्षः संगच्छते हि तत्।॥

# वायुपुराणे

नग्नादयो न पर्येयुः श्राद्धमेवं व्यवस्थितम् ।
गव्छिन्ति तैस्तु दृष्टानि न पितृन्न पितामहान् ॥ ፲ ./६.2५
सर्वेषामेव भूतानां त्रयी संवरणं स्मृतम्²। 26,1%,
तां त्यजन्ति तु ये मोहात् ते वै नग्नादयो जनाः ॥ 26,1%,
तां त्यजन्ति तु ये मोहात् ते वै नग्नादयो जनाः ॥ 20,1%,
विद्याजित वृथामुण्डी वृथानग्रश्च यो नरः । 21,14,39
येऽधर्माननुवर्तन्ते ते वै नग्नादयो जनाः ॥ 21,14,41 श्रेकुलत्वमानिनः ज्ञावा व्याधा मुष्टिकलङ्घनाः । 32, प्रम्पानिकः किल्ले मा. 14,42 कुकर्मसंश्रितास्त्वेते कुप्थाः परिकीर्तिताः ॥ 20,1%, वृज्ञत्वमान्तिकं ये प्रादं गव्छित दानवान् । 33
प्रमुख्या उठः विद्यानामृषीणां च पापवादरताश्च ये ॥ प्रमुख्य उठः विद्यानाम् विद्यश्च कुक्कृटी ग्रामस्करः ॥ 30(1)

(1) दैवे वा यदि वा पित्र्ये सुराप्यायतनं स्पृशेत् । रजस्वला पुंश्वली च निवापे समुपरिथते ॥

'निवाप:' पितृकर्म । 'समुपस्थित'शब्दात् पाकोपक्रमात् प्रभृतीति विज्ञेयम् ॥ हेमाद्रि:, ५१८

- (2) ब्रह्मपुराणादिति श्राद्धप्रकाशः, १५१; ब्रह्माण्डपुराणादिति हेमाद्रिणा आद्यश्लोकत्रयं स्चितम्, ५१९-५२०; 'नमाः' वेदपरित्यागिनः । 'त्रयी' वेदः, 'संवरणं' प्रावरणं, यथा प्रावरणं पुरुषान् त्रायते एवं त्रय्यपि दुःखेभ्यः त्रायत इति प्रावरणसादृश्यम् ॥ हेमाद्भिः, ५२०
  - (3) एष वायुपुराणश्लोक इति हेमाद्गि-मित्रमिश्रादयः।

श्वा चैव हिन्त श्राद्धानि दर्शनादेव सर्वशः।
श्वाविद्सूकरसंमृष्टं दीर्घरोगिभिरेव च ॥
पतितैर्मिलिनैश्चेव न द्रष्टव्यं कथंचन।
अन्नं पश्येयुरेते यत्तन्न स्याद्धव्यकव्ययोः॥
उत्स्रष्टव्यं प्रधानार्थं संस्कारस्त्वापदि स्मृतः।
हिवषा संस्कृतानां तु पूर्वमेव हि मार्जनम्॥
मृत्संयुक्ताभिरद्भिस्तु प्रोक्षणं तु विधीयते।
सिद्धार्थकैः कृष्णितिलैः कार्यं चैवावकीरणम्॥
गुरुस्याग्निवस्तानां दर्शनं वा प्रयत्नतः।

'बौद्धश्रावणकादयः' पालण्डविद्योषाः । 'कुलत्वमा-निनः' ये कुलाभिमानेन त्यक्ताचाराः । 'शावाः' मृतहा-रिणः । 'मुष्टिकः' मल्लः । 'प्रधानार्थ' श्राद्धार्थम् । 'उत्स्र-ष्टव्यं' श्राद्धे तन्न नियोज्यम् । असंभवे तु मृत्संयुक्ता-भिरद्भिर्मार्जनादिद्यागदर्शनपर्यन्तसंस्कारं कृत्वा विनियो-ज्यमिति समुदायार्थः ॥

# 11 98 11 ॥ अथ विधिपीरभाषा ॥

तत्र शातातपः

नित्यश्राद्धमदैवं स्यादेकोहिष्टं तथैव च ॥ मातृश्राद्धं तु युग्मैः स्याददैवं प्राङ्मुखैः पृथक् ॥ योजयेदैवपूर्वाणि श्राद्धान्यन्यानि यस्रतः।

सदैवं भोजयेच्छाद्धं तत्पूर्वं च प्रवर्तयेत्। अन्यथा त्ववलुम्पन्ति सदैवासुरराक्षसाः॥

'तत्पूर्व' दैवपूवम् ॥ वायुपुराणे

> नाऽप्रोक्षितं स्पृदोत् किंचिच्छ्राद्धे दैवे तथा पुनः। उत्तरेण हरेद्वेचा दक्षिणेन विसर्जयेत्॥ 'वेदिः' अत्र दक्षिणाप्रवणादिश्राद्धदेशः । 'दैवे'

देवश्राद्धे।

मनुः [३,२०३-२०५]
ेदेवकार्याद्द्रिजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते। दैवं हि पितृकार्यस्य पूर्वमाप्यायनं रस्मृतम् ॥ तेषामारक्षभूतं तु पूर्वं दैवं नियोजयेत्।

- (1) दैवकार्यादिति मेधातिथिपाउः
- (2) 'श्रुतम्' इति कुल्ख्रुकपाठः

रक्षांसि हि विलुम्पन्ति श्राद्धमारक्षवर्जितम् ॥ दैवाद्यन्तं तदीहेत पित्राद्यन्तं न तद्भवेत् । पित्र्याद्यन्तं त्वीहमानः क्षिप्रं नद्यति सान्वयः ॥

'आप्यायनं' पिनृश्राद्धस्य प्रधानीभृतस्य समृद्धिकर-मङ्गभृतं न तु स्वतः प्रधानम् । 'आरक्षभृतं' सर्वतो रक्षाकरम्। 'दैवाद्यन्तं' देवताद्यारम्भावसाने यस्य तत्त्रथा। एतेनैतदुक्तं भवति—निमन्त्रणानि दैवपूर्वं, विसर्जनं तु विपरीतं कर्तव्यम्<sup>2</sup>॥

देवलः

यत्र तु कियते कर्म पैतृके ब्राह्मणान् प्रति । तत्सर्वे तस्य कर्तव्यं वैश्वदैवत्यपूर्वकम् ॥

बृहस्पतिः [श्राद्धकाण्ड, ९१-९४]

ऋतुर्दक्षो वसुः सत्यः कालः कामस्तथैव च । धुरिश्च रोचनश्चैव तथा चैव पुरूरवाः ॥ मार्द्रवश्च दशैते तु विश्वेदेवाः प्रकीर्तिताः । इष्टिश्राद्धे ऋतुर्दक्षः सत्यो नान्दीमुखे वसुः ॥ नैमित्तिके कालकामौ काम्ये च धुरिरोचनौ । पुरूरवा मार्द्रवश्च पार्वणे समुदाहृतौ ॥ उत्पत्तिं नाम चैतेषां न विदुर्ये द्विजातयः । अयमुचारणीयस्तैः श्लोकः श्रद्धासमन्वितेः ॥ आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा वरप्रदाः । ये यत्र योजिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते ॥

- (1) 'रक्षांसि विप्रक्षम्पन्ति' इति मेधातिथिपाठः
- (2) 'दैवाद्यन्तं' दैवेन कर्मणा आदिरुपक्रमः श्राद्धस्य कर्तब्यः । अतश्च निमन्त्रणं देवानां पूर्वे कर्तब्यमतः समाप्तिः । विसर्जितेषु ब्राह्मणेषु पश्चादैवानां विसर्जनं कर्तब्यम् ॥ मेघातिथिः ।
  - (3) हेमाद्रि:, १४३; 'क्रतुर्दक्षः'; 'पुरूरवार्द्रवौ' इति । ऋतुर्दक्षः—उ.

'इष्टिश्राद्धम्' इच्छाश्राद्धम्। 'नैमित्तिकं' सांवत्सरिकम्। एकोदिष्टं तद्यस्य साग्न्यादेः पार्वणवत् क्रियते। 'यत्र' विश्वे-देवानां संभवात्॥

#### शातातपः

उदङ्मुखस्तु देवानां पितॄणां दक्षिणामुखः। प्रदद्यात्पार्वणे श्राद्धे दैवपूर्वं विधानतः॥

श्राद्धकल्पे कात्यायनः [१,१,२४-२५;१,२,१-५]

आवाहनादि वाग्यत उपस्पर्शनात् । आमिन्त्र-ताश्चैवम् । दैवपूर्वं हि आद्धम् । पिण्डपितृयज्ञवर्दुप-चारः पित्र्ये । द्विगुणास्तु दर्भाः । पवित्रपाणिर्देचादासीनः सर्वत्र । प्रश्लेषु पङ्क्तिमूर्धन्यं पृच्छति ॥

'सर्वान् वा पित्र्य' इति वचनात् तर्पणाचिप पित्र्ये द्विगुणैः कुदौः समाचरन्ति, न ऋजुभिरेव॥

मनुः [३,२८९]

प्राचीनावीतिना सम्यगपसव्यमतिव्रणा ॥ पित्र्यमानिधनात् कार्ये विधिवद्दर्भपाणिना ॥

'अपसव्यं' वामपार्श्वे । 'अतिन्द्रणा' अनलसेन । 'आनिधनात्' आसमाप्तेः¹॥

छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः [१,२३]

दक्षिणं पातयेज्ञानु देवान्परिचरन् सदा।
पातयेदितरं जानु पितॄन् परिचरन् सदा॥
[इति] श्रीलक्ष्मीधरविरचिते कृत्यकल्पतरौ विधिपरिभाषा[पर्व]॥

(1) 'आ निधानात्' आ मरणात् । यावजीविकेयं विधिरित्यर्थ: । मेधातिथिः

# ॥ १७॥ ॥ अथ जपासनादिविधिः॥

अथ जपासनदानावाहानाध्येपाचकरणानि।

तत्र ब्रह्मपुराणे

उपविश्य जपेद्धीमान् गायत्रीं तदनुज्ञया।

तथा

पापापहं पावनीयमश्वमेधफलं तथा।
मन्त्रं वक्ष्याम्यहं तस्मादमृतं ब्रह्मनिर्मितम् ॥
देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च।
नमः स्वधाये स्वाहाये नित्यमेव भवन्त्विति॥
आचावसाने श्राद्धस्य त्रिरावृत्तं भवेत्सदा।
अश्वमेधफलं होतद्द्विजैः सत्कृत्य पूजितः॥
पिण्डनिर्वापणे वाऽपि जपेदेतत्समाहितः।
पत्र्यमानमिदं श्रुत्वा श्राद्धकाले ह्युपस्थिते॥
पितरः क्षित्रमायान्ति राक्षसाः प्रद्रवन्ति च।

#### मत्स्यपुराणे

विश्वान्देवान् यवैः पुष्पैरभ्यच्यासनपूर्वकम् । पूर्यत्पात्रयुग्मं तु स्थाप्य दर्भपवित्रके ॥

पाज्ञबल्क्यः [१,२२०-२३५]

पाणिप्रक्षालनं दत्वा विष्टरार्थे कुशानिप । आवाहयेदनुज्ञातो विश्वेदेवास इत्यृचा ॥

(1) 'विष्टरार्थे' आसनार्थम् ।

यवैरन्ववकीर्याथ भाजने सपिवत्रके।

शक्तो देव्या अपः क्षिप्त्वा यवोऽसीति यवांस्तथा॥

या दिव्या इति सन्त्रेण हस्तेष्वध्ये विनिक्षिपेत्।
दक्तोदकं व्यान्ध्यपमाल्यदानं सदीपकम्॥
[तथाच्छादनदानं च करशौचार्थमम्बु च्ये]।
अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणामप्रदक्षिणम्॥
द्विग्रणांस्तु कुशान् कृत्वा विश्वान्तस्त्वेत्यचा पितृन्।
आवाद्य तदनुज्ञातो जपेदायन्तु नस्ततः॥
[अपहता इति तिलान्विकीर्य च समन्ततः ।]
यवार्थास्तु तिलैः कार्याः कुर्यादध्यादि पूर्ववत्॥
दक्ताध्ये संस्रवांस्तेषां पात्रे कृत्वा विधानतः।
पितृभ्यः स्थानमसीति व्युव्जं पात्रं करोत्यधः॥

'पाणिप्रक्षालनं' प्रक्षाल्यतेऽनेनेति प्रक्षालनमुद्कम् । 'विष्टरार्थम्' आसनार्थम् । 'अनुज्ञातः' अनुमतः । अनुज्ञात-वचनादेव 'विश्वान् देवानावाहियष्ये' इत्यादिप्रश्लोऽर्थात् पूर्वे वेदितव्यः । 'यवैरन्ववकीर्य' आवाहनानन्तरमासनार्थं यविकिरणं कृत्वा । 'यवोऽसीति' 'यवोऽसि धान्यराजो वा' इत्यादिना । 'आयन्तु न' इति, 'आयं तु नः पितर' इत्यादिमन्त्रः । 'यवार्थाः' यवप्रयोजनानि विकिरणादीनि ।

(1) 'पय ' इति विश्वरूपविज्ञानेश्वराद्यतपाठः

(2) 'गन्धभूपमाल्यधाम सदीपकं' इति विश्वरूपपाठः । 'गन्धमाल्यं भूपदानं सदीपकं' इति मिताक्षरा ॥

(3) Missing in Kalpataru and Viśvarūpa's text but found

in the Mitāksarā text.

(4) 'उशन्तस्त्वेत्यृचा' इति विश्वरूपपाठः । 'ह्युशन्त' इति मिताक्षरा ।

(5) Missing in Kalpataru and Viśvarūpa's but supplied by the Mitākṣarā.

(6) यवमिति मूलमातृकापा<sup>ठ</sup>: । व्याख्याने न्युब्जमिति शुद्ध-पाठोऽस्ति ।

19

'संस्रवाः' अर्घो दीयमाने संस्रवन्तः उदकबिन्दवः । 'तेषां' अर्घाणाम् । 'न्युन्जं' अघोसुखम् । 'अधः' भूमौ ॥

मत्स्यपुराणे।

या दिन्येत्यर्घमुतसूज्य दद्याद्गन्धादिकं ततः। वस्त्रोत्तरं चानुपूर्वं दत्त्वा संस्रवणादि च॥ पितृपात्रं निधायाथ न्युञ्जमुत्तरतो न्यसेत्॥

'वस्रोत्तरं' वस्त्रदानमुत्तरमन्तयं यत्र गन्धादिदाने तत्तथा। 'अनुपूर्वं' अनुक्रमेण। 'संस्रवणं' संस्रवोदकम् ॥ आदिशब्देन तिलपुष्पपवित्राणां ग्रहणम्। 'उत्तरतः' उपविष्टब्राह्मणादुत्तरस्यां दिशि॥

श्राद्धकल्पे कात्यायनः [२,५-१४]

आसनेषु दर्भानास्तीर्य विश्वान् देवानावाहियष्य इति एच्छति । आवाहयेत्यनुज्ञातो विश्वेदेवास आगते-त्यनयाऽऽवाद्यादकीर्य विश्वेदेवाः श्रृणुतेमिमित जिपत्वा पितॄनावाहियष्य इति एच्छति । आवाहयेत्यनुज्ञात उद्यान्त-स्त्वेत्यनयर्चा²ऽऽवाद्यावकीर्याऽऽयन्तु न इति जिपत्वा यज्ञियवृक्षचमसेषु पवित्रान्तिहितेष्वेकैकिस्मिन्नप आसि-श्वति दान्नो देवीरिति । एकैकिस्मिन्नेव तिलानावपति 'तिलोऽिस पितृदैवत्यो गोसवो देवनिर्मितः । प्रत्नमद्भिः एक्तः स्वध्या पितृंह्योकान् प्रीणाहि नः स्वाहे'ित ।

- (1) पाद्ममात्स्ययोरप्युक्तमिति हेमाद्रिः, १३०१; अस्यार्थः—'या दिन्या' इत्यनेन मन्त्रेण अर्ध्य 'उत्सुज्य' दत्त्वा, तदनन्तरं 'आदितः' प्रथमं, पितृपात्रे संस्रवान् पितामहार्ध्यपात्रस्थितान् जलहोषान् निधाय तत्पात्रं 'पितृभ्यः स्थानमधी' त्यनेन मन्त्रेण भोकतृद्धिजपङ्क्तेरुक्तरतो न्युब्जं 'न्यसेत्' निद्धीत । निधाय च 'गन्धादिकं' गन्धपुष्पधूषदीपं, 'बस्नोक्तरं' बस्नमुक्तरं यस्य यस्य दीयते तदनुपूर्वक्रमेण दक्तामौकरणञ्च कृत्वा परिवेषयेदिति ।। हेमाद्विः, १३०१-१३०२
  - (2) 'ऋचा' मुद्रितश्राद्धक्ल्पसूत्रे, पृ. ७४५ नास्ति ।

सौवर्णराजतौदुम्बरखङ्गमणिमयानां पात्राणामन्यतमेषु पात्रेषु यानि वा विद्यन्ते । पत्रपुदेषु वा। एकैकस्यैकैकेन ददाति सपवित्रेषु हस्तेषु 'या दिव्या आपः पयसा संबभृवुर्या अन्तरिक्ष उत पार्थिवीर्याः । हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः विद्याः शंस्योनाः सुहवा भवन्तिवत्यसावेषतेऽर्घ" इति । प्रथमपात्रे संस्रवान् समवनीय पितृभ्यः स्थान-मसीति न्युव्जं पात्रं निद्धाति । अत्र गन्धपुष्पधूपदीपानां प्रदानम् ॥

'असा'विति सबोधनान्तं पित्रादिनामोपलक्षणम् । 'अत्र' एतस्मिन् काले।

आश्वलायनगृत्यम् [४,७,५-१४]²

अपः प्रदाय । दर्भान् द्विग्रगभुग्रानासनं प्रदाय । अपः प्रदाय । तैजसाइसमयम् न्मयेषु त्रिषु पात्रेष्वेक- द्ववेषु वा दर्भान्तिहितेष्वप आसिच्य 'शन्नो देवीरिमष्ट्य' हत्यनुमन्त्रितासु तिलानावपित "तिलोऽसि सोमदेवत्यो गोसवे देवितिर्मितः । प्रज्ञवद्भिः प्रतः स्वधया पितृनिमां- छोकान् प्रीणयाहि नः स्वधा नम" इति । प्रसञ्येन । इतर- पाण्यङ्गुष्ठान्तरेणोपवीतित्वादक्षिणेन वा सञ्योपगृही- तेन पितरिदं ते अद्ये पितामहेदं ते अद्यीमिति। अप्पूर्वम् ।

(1) 'दीपवाससां' इति मुद्रितश्राद्धकरुपसूत्रे, पृ. ७५२

(2) Chapter and sūtra divisions differ in different recensions of Āsvalāyāna Gṛhyasūtra. The figures given in brackets follow that of Nārayāṇa (ed. Ānandāśrama, 1937, pp. 125—127). In Haradattācārya's recension (Trivandrum Sanskrit Series, 1923) the ten sūtras are counted as five. The concluding verse is wanting in some manuscripts of Nārāyaṇavṛtti, while others give it thus: उद्धरेद्याद चेत्यात्र विवृतं वा यदा भवेत्। तदाऽऽसुरं भवेच्छादं कुद्धैः पितृगणेर्गतैः ॥ in the edition followed by H. Oldenberg (S.B.E., XXIX, 1886) the above sūtras are as IV, 7, 7-16.

ताः प्रतिग्राहयिष्यन् सकृत् सकृत् स्वधा अध्या इति । <sup>2</sup>प्रसृष्टास्वनुमन्त्रयेत "या दिव्या आपः पृथिवी संवभूवुर्या अन्तरिक्ष्या उत पार्थिवीर्याः । हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः शंस्योना भवन्त्व"ित संस्रवान् समवनीय ताभिरिद्धः पुत्रकामो मुखमनिक्त ।

> नोद्धरेत्प्रथमं पात्रं पितॄणामध्येपातितम्। आवृतास्तत्र तिष्ठन्ति पितरः शौनकोऽब्रवीत्॥ उद्धरेचिद तत्पात्रं ब्राह्मणो ज्ञानदुर्वलः। अभोज्यं तद्भवेच्छाद्धं कुद्धैः पितृगणैर्गतैः॥

एतस्मिन् काले गन्धमाल्यधूपदीपाच्छादनानां प्रदानम् ॥

'दर्भान् आसनं प्रदाय' दर्भानासनत्वेन प्रदाय इत्यर्थः । 'तैजसाइममयमृन्सयेषु'' यथाक्रमं पित्रादीनां द्रव्यत्रयनिर्मितेषु । 'एकद्रव्येषु' द्रव्यत्रयाऽसंभवे मृदाद्ये-कजातीयद्रव्यमयेषु । 'प्रसव्येन' वामेन हस्तेन । तत्रापि न केवलेन वामेनैव, अपि तु 'इतरपाण्यङ्गुष्ठान्तरेण', इतरस्य दक्षिणस्य पाणेः अङ्गुष्ठान्तरेण पितृतीर्थेन । तेनैतदुक्तं भवति-वामहस्तेन अर्घ्यपात्रं घृत्वा, दक्षिणहस्तेन पितृतीर्थे संस्पृद्य, यथा ब्राह्मणहस्तेषु जलं पतित तथा देयमिति ।

- (1) सङ्गनिवेदयेदिति हरदत्तः
- (2) 'प्रसृष्टा' इति नारायणः; 'प्रसृष्टासु' इति हरदत्तः ।
- (3) 'संस्रवा' अर्घादानावादीष्टा आपः । हरद्त्तः
- (4) 'तैजवं' सुवर्णरजतताम्नादिकांस्यमयम् । 'अश्ममयं' माणिक्य-मरकतःस्फीटकादिमयम् । 'मृन्मयं' मृत्तिकापक्वीतकम् । पित्रादीनां त्रयाणां यथाक्रममेकैकस्य तैजसादिजातीयमेकैकपात्रमित्येवं भिन्नजातीयद्रव्यनिर्मितेषु पात्रेषु त्रयाणामपि वा पितॄणां तैजसादिजातीयद्रव्यानिर्मितषु वा त्रिषु ॥ हेमाद्रिः, १२७९—१२८०

# ततो वामेन हस्तेन गृहीत्वा चमसान् क्रमात्। पितृतीर्थेन तत्तोयं दक्षिणेन च पाणिना॥

इति ब्रह्मपुराणवचनात् । अत्रैव हेतुः 'उपवीतत्वाद्'इति । यथा दक्षिणहस्तेन कर्म कुर्वन् वामस्कन्धस्थितेन यज्ञोपवी-तेनोपवीती अवति तथा वामहस्तेन कर्म कुर्वन् दक्षिण-स्कन्धस्थितेन यज्ञोपवीतेनोपवीती भवति । 'दक्षिणेन वा सव्योपगृहीतेन' दक्षिणेनैवावामहस्तेन वामहस्तान्वारव्धे-नार्घ्यान् दद्यात् । 'प्रसृष्टासु' दत्तास्वप्सु । 'नोद्धरेत् प्रथमं पात्रं' इति—प्रथमं यथोक्तोद्धरणकालात् ॥

#### वैजवापगृह्यम्

अन्नं संस्कृत्य ब्राह्मणानयुग्माननवद्यानन्चानान् यथाईमुपवेइय प्राचीनावीती पात्राण्यप्पूर्णानि सदर्भाणि सितलानि पश्चादग्नेदेभेषु निधाय तिष्टन् पितृनावाहियः घ्यामीत्यामन्त्रयोशन्तस्त्वेत्यनया यजमानस्य पितरं पिता-महं नामित्रावाह्याऽऽयन्तु नः पितर् इति जप्त्वा पात्राण्यनुदिशति । पितरेतत्ते अर्घ्यं पितामहेदं ते अर्घ्यं प्रपितामहेदं ते अर्घ्यमिति ब्राह्मणाञ्जलिषु पात्राणि निनीय² पितृभ्योऽक्षयमस्त्वित शेषं दर्भेष्व-वनेजयित॥

(2) निनयेत् इति हमाद्रिपाठः । पःत्राणीति पात्रस्थानि जलादी-

न्यर्घ्यवस्तूनि । १२९१

<sup>(</sup>i) वामहस्तग्रहीतेन पात्रेण दक्षिणहस्ते जलं स्नावयन् दक्षिणहस्त-पितृतीर्थेन विप्रहस्ते तिन्ननयेदिति वचनार्थः । अत्र 'एष तेऽर्ध्ये' इत्येतस्य स्थाने 'एतत्तुभ्यमस्तु तिलोदकम्' इत्युचारणीयम् । अयञ्च मन्त्रः प्रायेणाग्निमत्कर्तक-श्राद्धविषयामिति गम्यते, साग्निकश्राद्धे हि अर्ध्यशब्दमन्तरेणैवोदकानिषेचनित्रभे-रूपलम्भात् ॥ हेमाद्धिः, १२९३

'रोषम्' अध्ये दत्त्वाऽविशष्टमध्ये पात्रस्थमेव। 'दर्भेषु' अध्येपात्रधारणार्थमुपक्छप्तेषु ॥

शाङ्खायनगृहयम् [४,१,२-४]

ब्राह्मणान् वेदविदोऽयुग्मान् त्र्यवराध्यान् पितृवदु-पवेद्यायुग्मान्युदपात्राणि तिलैरन्ववकीर्यासावेतत्ते इत्यनु-दिद्य ब्राह्मणानां पाणौ निनयेत्॥

'त्र्यवराध्याः' त्रयोऽवराध्या निकृष्टसंख्या येषु तेषु ब्राह्मणेषु।

#### तथा निगमः

श्वःश्वो नापिताभ्यङ्गोन्मर्दनस्नानदन्तधावनादिभिरभ्यच्ये स्नातानागतान् पाद्याध्याचमनीयदभीसनातुलेपनध्यस्नमनोभिरभ्यच्यं पित्रादीनावाहहिष्य इति
पृच्छति । प्रतिपित्रृनेकैकं मातुर्मातामहांश्च वृद्धावभ्यासे
दर्भात् द्विगुणानासनेषु प्रदाय पादेभ्योऽन्यांश्चोल्लिष्य
दक्षिणालेखायां कृत्वा लौहांश्चमसांश्चतुरः स्नित्तलपयोदिधमधुद्यतिस्नान् महाव्याहृत्याऽऽपो हिष्ठा द्वान्नोदेवीरित्यद्भिः
प्रपूर्य ताभिव्यतिषङ्गमवदानवद्धत्वा हस्तेष्वपोऽभिषश्चत्यमुष्येति नामग्राहं चतुर्थेन मातामहादीनाम् ॥

'श्वःश्वः' निमन्त्रणिवसाद्द्वितीयितने । 'नापि-ताभ्यर्चनं' नखकल्पनाविना । 'वृद्धावभ्यासे' वृद्धिनि-मित्तके 'अभ्यासे' आवृत्तौ आद्धस्य, मातृमातामहादीनां प्रतिदैवतमावाहनादि कर्तव्यम्। 'अन्यान् लौहान्' ताम्रादि-मयान्। 'चतुर' इति पित्रादित्रयस्य पात्रत्रयम्, माताम-हादीनां चैकमेव । 'चतुर्थेन मातामहादीनाम्' इत्यभिधा-नात्। 'स्रक्' प्रथितकुसुमानि । 'ताभिः' अद्भिः 'व्यतिष्कं' कृत्वा इति रोषः । 'अवदानवत्' अवदानधर्मेण ॥¹ राङ्खिलिवितौ

अपसव्यं वासोयज्ञोपवीते कृत्वा तिलैरवकीर्य सवसुरभितिलोन्मिश्रं पात्रेषूदकं दत्त्वा दान्नो देवीरिति ब्राह्मणाननुज्ञाप्य पितॄनावाहियष्यामीत्युदान्तस्त्वेत्यावाद्य पवित्रान्तरितेषु<sup>2</sup> अब्राह्मणहस्तेषूदकं निनयेत्॥

#### ब्रह्मपुराणे

देवानावाहिय ब्येऽहं प्राहुरावाहियतसु च।
विप्राङ्ग्रष्ठं गृहीत्वा तु विश्वेदेवान समाहियेत्॥
ततो प्रन्त्रं जपेन्मौनी विश्वेदेवास आगत ।
द्वितीयं च जपेन्मन्त्रं विश्वेदेवाः शृणुतेति च॥
जपेत् तृतीयं मन्त्रं तु पौराणं पुण्यवर्धनम्।
ॐ आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा वरप्रदाः॥
ये यत्र पोजिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते।
इदं वः पाद्यमध्यं च पुष्पं ध्र्पं विष्ठेपनम्॥
अयं दीपप्रकाशश्च विश्वेदेवाः समर्प्यते ।
पितृनावाहिय ष्ट्येऽहं शेषान् विप्रान् वदेत्ततः॥

- (1) 'श्वः' निमन्त्रणादुत्तरिदने । अभ्यङ्गग्रहणं नखादिकस्पनोपलक्षणार्थम् । तच्च 'स्वनापितेन' मूल्यादि प्रदाय यजमानोपकल्पितेन नापितेन । एतच प्रत्युत्थाना- तप्रभृति निमन्त्रणवर्जमलङ्करणान्तं मनुष्यसःकारादिरूपत्वात् मानुष्मेव न पित्यम् । अतो यथालोकं यज्ञोपवीतादिधर्मवतेव कार्ये न पित्र्यधर्मवता ॥ (हेमाद्रिः, ११८२)
  - (2) 'उशन्तस्त्वा निधीमही'त्यनयर्चाऽऽवाहयेत् इति हेमाद्रिपाठः, १६८९
- (3) हेमाद्रि:, १२९०-पवित्रान्तार्धानञ्च केचित् ब्राह्मणहस्ते पवित्रं निधाय कुर्वते, अपरे तु अर्ध्यपात्रस्याग्रे तिरश्चीनं पवित्रे विधारयन् तत्तंपादयन्ति ॥
  - (4) हेमाद्रिः, १२२६
  - (5) 'महाबलाः' इति हेमाद्रिपाठः (१२२६)
  - (6) 'विहिताः' इति हेमाद्रिपाठः (१२२६)
  - (7) हेमाद्रिः, (१२४८)

आवाहयेति चोक्तस्तैः सावधाना भवन्त्वित । इदं वः पाद्यमध्ये च चतुर्ध्यन्तं निवेदयेत्॥ पितॄन् पितामहान् यक्ष्ये भोजनेन यथाक्रमम्। प्रितामहान् सर्वीश्च तित्पतृंश्चानुपूर्वेशः॥ उशन्तस्त्वेति च जपन् पितृनावाहयेत्ततः। सोमवन्तो बर्हिषद अग्निष्वात्ताश्च येऽपरे॥ पितरः पुण्ययशसः सर्वेऽप्यायन्तु नस्त्वित । ततस्तिलान् गृहे तस्मिन् विकिरेचापदक्षिणम्॥ श्रद्धया परया युक्तो जपेदपहतास्त्वित । ततो यज्ञियवृक्षोक्तपात्रेषु सकुरोषु च॥ गृहीत्वा यः पवित्रांश्च रान्नो देवीं जपन् क्षिपेत्। विकिरेत्तेषु च तिलान् तिलोऽसीति जपक्रमात्॥ अद्यै: पुष्पेश्च गन्धेश्च ताः प्रपूज्याश्च शास्त्रवत्। ततो वामेन हस्तेन गृहीत्वा चमसान् ऋमात्॥ पितृतीर्थेन तत्तोयं दक्षिणेन च पाणिना। दत्तद भींदके हस्ते विषेभ्यश्च पृथक् एथक् ॥ द्यान्मन्त्रं जपंश्चाथ या दिव्या आप इत्यपि। अमुकामुकगोत्रैतत् तुभ्यमस्तु तिलोदकम् ॥ एष तेऽर्घ्यमिति प्रोच्य तेभ्यो दचादथाष्ट्रधा। जलं क्षीरं दिध घृतं तिलतण्डलसर्षपाः॥ क्रशाग्राणि च पुण्यानि दत्त्वाऽऽचामेत्ततः स्वयम् । [अयं वो गन्ध इत्युक्तवा गन्धं दचातसुशोभनम्1] इदं च पुष्पमित्युक्तवा पुष्पाणि च निवेद्येत्॥ अयं वो धूप इत्युक्तवा तदग्रे तु दहेत्ततः। अयं वो दीप इत्युक्तवा दीपं हृद्यं निवेदयेत् ॥ अनङ्गलग्नं सद्घस्त्रं विभवे तसुगं शुभम्।

(1) Restored from Hemādri, p. 1248

[इदं वो वस्त्रमित्युक्तवा त्रितयं वा निवेदयेत्<sup>1</sup>] इदं वो <sup>2</sup>माल्यमित्युक्तवा दचान्माल्यं सुद्रोभनम् ॥ श्वेतचन्दनकपूर्कुसुमानि शुभानि च॥ विलेपनार्थं दचात्तु यचान्यत् पितृवल्लभम्<sup>3</sup>।

'मौनी' विहितेतरवाग्व्याहरणिनवृत्तः। 'आगच्छन्तु' इत्यादिकस्तु तृतीयो मन्त्रः विश्वेदेवोत्पित्तनामिवदेश-षाऽऽसने बोद्धव्यः। 'उत्पित्तं नाम 'चैतेषाम् ' इत्यादि बृह्स्पतिवचनानुसारात्। 'चतुर्ध्यन्तं' अमुकामुकगोत्रै-तत्तुभ्यमिति प्रकारेण। 'सक्कद्रोषु' पवित्रस्वरूपकुद्रासहि-तेषु। 'शास्त्रवत्' विहितेर्गन्धपुष्पादिभिरित्यर्थः। 'अष्टधा' अष्टप्रकारकत्वमत्र द्रव्याष्टकनिबन्धनम्। 'यचान्यत् पितृबक्कभं'रजतादि, जीवतां वा यदभिरुषितं पित्रादीनाम्॥

तथा

तेषु संस्रवपात्रेषु जलपूर्णेषु तत्र सः।
पुत्रकामो मुखं पश्येन्मन्त्रं पूर्वमुखो जपेत्॥
ग्रुन्धन्तां लोकाः पितृसदनाः पितृसदनमसीति च॥
ततस्तेष्वद्यपात्रेषु सपिधानेषु तिपतृन्।
पूजयेत् पितृपूर्वं तु पाद्याद्येकुसुमादिभिः॥

तथा

# <sup>4</sup>स्रस्तभाण्डानि वर्ज्यानि पितृदैवतकर्मणि<sup>5</sup>। पृथिवी पितृभिर्दुग्धा पात्रे रौप्यमये पुरा॥

(1) Missing in the text; restored from Hemādri, p. 1248

(2) माल्यं प्रथितपुष्पाणि—हेमाद्रिः ।

(3) विलेपनच्च दिजानां श्राद्धकर्ता कुर्यात् त एव वा कुर्युः । (हेमाद्रिः,

१२४३)

(4) 'भग्नभाण्डानी'ति श्राद्धित्रयाकौमुद्याम् (१२३)

(5) सुवर्णरूप्यताम्राश्मशङ्खरफटिकशुक्तयः। भिन्नान्यपि प्रयोज्यानि पितृदैव-तकर्मणि ।। पृथिवी etc. (१२६) सवधामन्त्रं च तत्तस्मात्तेभ्यः प्रियतरं सदा ।
रोप्यपात्रेण पाद्यादि¹ तस्मात् सूक्ष्मेऽपि कारयेत् ॥
दत्त्वा हेममये पात्रे रूपवान् स्यात्स मानवः² ॥
दत्त्वा रत्नमये पात्रे सर्वरत्नाधिपो भवेत् ।
पालादो ब्रह्मवर्चस्वी चाश्वत्थे ³राज्यमाप्नुयात् ॥
पात्र औदुम्बरे दत्त्वा सर्वभूताधिपो भवेत् ।
दत्त्वा न्यग्रोधपात्रे तु प्रजां तुष्टिं श्रियं लभेत् ॥
रक्षोत्रे काश्मरीपात्रे⁴ दत्त्वा पुण्यं लभेद्यद्यः ।
सौभाग्यं चाथ माधूके फल्गुपात्रे च सम्पदम् ।
श्वेतार्कमन्दारमये दत्त्वा च मतिमान् भवेत् ॥
विल्वपात्रे धनं बुद्धिं दीर्घमायुरवाप्नुयात् ।
अथ पद्मपुटे दत्वा मुनीनां वल्लभो भवेत् ॥
सिक्ते मधुष्टताभ्यां च यथासंभवमेव वा ॥

'स्रस्तभाण्डं' विशीर्णभाण्डम् । 'फलगुपात्रं' काष्ठी-दुम्बरपात्रम् ॥

#### वायुपुराणे

तथार्घ्यपिण्डभोज्येषु पितॄणां रजतं वरम्। अमङ्गल्यं प्रयत्नेन देवकार्येषु वर्जयेत्॥ वर्जयेदित्यनुवृत्तौ विष्णुः [७९,५-११]

- (1) 'चार्घ्यादि' इति गदाधरपाठः ।
- (2) 'स्यादमत्तरः' इति गदाधरः
- (3) 'वह्यमाप्नुयात् ' इति तत्र पाठः (१२७)-'वह्यं' वाहनम् ।
- (4) 'काश्मरी' गम्भारी (गदाधर:)
- (5) 'इदिं' इति गदाधरपाठः ।

उग्रगन्धीन्यगन्धीनि कण्टिकजातानि रक्तानि पुष्पाणि च । सितानि सुगन्धीनि कण्टिकजातान्यपि जलजानि रक्तान्यपि दद्यात्। वसामजाद्यं दीपार्थं न दद्यात्। जीवजं च सर्वं न धूपार्थं। तैलघृते दद्यात्। मधुघृतसहितं गुग्गुलुं दद्यात्। चन्दनकुङ्कुमकपूरागुरुपद्यकान्यनुलेपाय ॥

'वसामजायं' इत्यायशब्दादन्यदिप जीवजमेवं-विधं वर्ज्यमिति गम्यते । 'तैलघृते दयात्', दीपार्थमिति शेषः।

#### शङ्खः

जलोद्भवानि देयानि रक्तान्यापि विशेषतः।
ऊर्णासूत्रं प्रदातव्यं कार्पासमथवा नवम् ॥
दशां विवर्जयेत्प्राज्ञो यद्यप्यहतवस्त्रजाम् ।
उग्रगन्धीन्यगन्धीनि चैत्यवृक्षोद्भवानि च ॥
पुष्पाणि वर्जनीयानि रक्तवर्णानि यानि च ।
घृतेन दीपो दातव्यस्तिलतैलेन वा पुनः ॥
धूपार्थे गुग्गुलुं दद्यात् घृतयुक्तं मधूत्कटम् ।

- (1) कण्टिकजानि इति मुद्रितविष्णुस्मृतौ
- (2) शुक्लानि इति मु. वि.

(3) कण्टिकजान्यि इति मु. वि.

- (4) 'वसां मेदं च,' 'दीपायें' इति मु. वि. In Jolly's edn. the order of the sūtras is as under—वसां मेदं च दीपायें न दद्यात् । घृतं तैलं वा दद्यात् । जीवजं सर्वधूपायं न दद्यात ।
  - (5) अनुलेपार्थे इति मु, वि ; 'अनुलेपनाय' इति हेमाद्रिपाठः (६७९)
- (6) अहतलक्षणमाह प्रचेता:—ईषद्धौतं नवं चैव सदशं यन धारितम् । अहतं तं विजानीयात् सर्वकर्मसु पावनम् ॥ (हेमाद्रिः, ६९५)
  - (7) पुनरुक्तितयात्र द्वितीयाघींऽपेक्षितः— 'वसामेदोद्भवं दीपं प्रयत्नेन विवर्जयेत् ' इति (हेमाद्रिः, ६९२)
  - (8) हेमाद्रिः, ६८७

### ब्रह्माण्डपुराणे

गुक्काः सुमनसः श्रेष्ठास्तथा पद्मोत्पलानि च । गन्धरूपोपपन्नानि यानि चान्यानि कृतस्नशः । जपादिकुसुमं भाण्डी रूषिका च कुरण्टकः । पुष्पाणि वर्जनीयानि श्राद्धकर्मणि नित्यशः ॥

जपादिशब्दादेवंविधं रक्तकुसुमम् । 'भाण्डी' मिजिष्टा। 'रूषिका' अर्कपुष्पम् । 'कुरुण्टकः' पीताम्लातक-पुष्पम् ।

#### बह्मपुराणे

उग्रगन्धीन्यगन्धीनि दुष्टानि च विवर्जयेत्। चन्दनागुरुणी चोभे तथैवोशीरपद्मकम्॥ तुरुष्कं गुरगुलुं चैव घृताक्तं युगपद्दहेत्। घृतं न केवलं दद्यादुष्टं वा तृणगुरगुलुम्॥

'तुरुष्कं' सिंहकरसः । 'तृणगुग्गुलुः' सर्जरसः । वायुपुराणे

> लोके श्रेष्ठतमं सर्वमात्मनश्चापि यत्प्रियम्। सर्वे पितृणां दातव्यं तदेवाक्षयमिच्छता॥ जाम्बूनदमयं दिव्यं विमानं सूर्यसन्निभम्। दिव्याप्सरोभिः संपूर्णमन्नदो लभतेऽक्षयम्॥ आच्छादनं तु यो दद्यादहतं श्राद्धकर्मणि। आयुःप्राकाम्यमैश्वर्ये रूपं च लभते शुभम्॥

- (1) 'समना' इति हेमाद्रिपाठः (६८४)
- (2) 'जपा' रुद्रपुष्पम्। आदिशब्दः प्रकारवचनः। तेन जपाकुसुमसदृशानां करषीरादिकुसुमानां वर्ज्यत्वम् । 'सुमना' जातिः । सुमना मालतीजातिरिति स्मरणात् । 'भण्डी' मिल्लिष्ठा । 'रूषिका' अर्कः । 'कुरण्टकः' पीतपुष्पमदृशसदृ। जातीकुसुमनिषेघोऽत्र न नित्यः ॥ (हेमाद्रिः ६८४)

यज्ञोपवीतं यो दयाच्छाद्धकाले तु धर्मवित्। पावनं सर्वविपाणां ब्रह्मदानस्य तत्फलम् ॥ कृतं विषेण यो दयाच्छाद्यकाले कमण्डलुम्। मधुक्षीरस्रवा धेनुदीतारमनुगच्छति॥ चक्रविद्धं तु यो द्याच्छाद्यकाले कमण्डलुम्। धेनुं स लभते दिव्यां घटोपकृतदोहनाम्॥ त्लपूर्णे तु यो दचात्पादुके आद्धकर्मणि। शोभनं लभते यानं पादयोः सुखमेव च ॥ व्यजनं तालवृन्तं च दचाद्विपाय सत्कृतम्। प्राप्तुयात् स्पर्शयुक्तानि सुगन्धीनि मृदूनि च ॥ श्राद्धेष्पानही दचाद्वाह्मणेभ्यः सदा बुधः। द्विच्यं च लभते चक्षुर्वाजियुक्तांस्तथा रथान् ॥ श्रेष्ठं छत्रं च यो दचात् पुष्पमालाविभूषितम्। प्रासादो ह्यत्तमो भृत्वा गच्छन्तमनुगच्छति॥ शरणं रत्रसंपूर्णं सशय्यासनभोजनम्। श्राद्धे दत्वा पितृभ्यस्तु नाकपृष्ठे महीयते॥ मुक्तावैदूर्यवासांसि रत्नानि विविधानि च। वाहनानि च मुख्यानि अयुतान्यर्बुदानि च॥ समहज्ज्वलनप्रख्यं सर्वकामसमन्वितम्। चन्द्रसूर्यप्रभं दिव्यं विमानं लभते धवम् ॥ अप्सरोभिः परिवृतं कामगं तु मनोजवम्। स वसन् वै विमानाग्रे स्त्यमानस्सुरोत्तमैः॥ दिव्यैः पुष्पैः प्रसिश्चन्ति पूर्णवृष्टिभिरेव वा। गन्धर्वाप्सरसस्तत्र गायन्त्यो वादयन्ति च॥ कन्यायुवतिमध्यस्थाहसिताभरणस्वनैः। सस्वनैस्ते विवोध्यन्ते सततं हि मनोरमैः॥ अश्वदानसहस्रेण रथदानदातेन च।

दन्तिनां हि सहस्रेण योगिष्वावसथो वरः॥ दचात्पवित्रं योगिभ्यो यस्तुज्जवलनमम्भसि। अथ निष्कसहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः॥ जीवितस्य प्रदानाद्धि नान्यदानं विशिष्यते। तस्मात्सर्वप्रयत्नेन देयं प्राणाभिरक्षणम् ॥ अहिंसा सर्वदैवत्या पवित्रा सर्वदायिनी। दानं हि जीवितस्याहुर्दानानां परमं बुधाः॥ लवणेन सुवर्णानि आहे पात्राणि दापयेत। रसास्तमुपतिष्ठन्ति भक्ष्यं सौभाग्यमेव च॥ तिलानिक्षंस्तथा भोज्यं श्राद्धे सत्कृत्य दापयेत्। मित्राणि लभते लोके स्त्रीषु सौभाग्यमेव च॥ पात्रं वै तैजसं दयान्मनोज्ञं श्राद्धभोजने। पात्रं भवति कामानां विद्यानां च धनस्य च॥ राजतं काञ्चनं चैव दचाच्छाद्वेषु यः पुमान्। दत्वा च लभते दानात् प्राकाम्यं धनमेव च॥ धेनुं श्राद्वेषु यो दयादगृष्टिं क्रम्भोपदोहनीम्। गावस्तमुपतिष्ठन्ति गवां पुष्टिस्तथैव च ॥ दचाचः शिशिरे खिंगं वहुकाष्टं प्रयत्नतः। कायाग्निदीप्तिप्राकास्यं सौभाग्यं रूपमेव च॥ इन्धनानि च यो दचादृद्विजेभ्यः शिशिरागमे। नित्यं जयति संग्रामे श्रिया युक्तश्च दीप्यते॥ सुरभीणि तु स्नानानि गन्धवन्ति तथैव च। पूरियत्वा तु पात्राणि आद्धे सत्कृत्य दापयेत्॥ गन्धवाहा महानयः सुखानि विविधानि च। दातारमुपतिष्ठन्ति युवत्यश्च पतिव्रताः ॥ शयनासनयानानि भूमयो वाहनानि च। श्राद्वे होतानि यो दद्यादश्वमेधफलं लभेत्॥

वनं पुष्पफलोपेतं दत्वा गोसवमइनुते। क्रपारामतडागानि क्षेत्रघोषगृहाणि च॥ तान् दत्वा मोदते स्वर्गे नित्यमाचन्द्रतारकम्। स्वास्तीर्णशयनं दत्वा आद्धे रत्नविभूषितम्॥ पितरस्तस्य तुष्यन्ति सुखं चानन्त्यमञ्जते। अस्मिल्लोके वसन् मोदेत स्यन्दनैस्तु सवाहनैः॥ राजि नः पूज्यते वापि धनैर्धान्येश्च वर्धते। दर्ण भौज्ञेयपत्रोर्णे तथा प्रावारकम्बलः॥ अजिनं श्लौमजं पहं प्रवेणीम्गलोमिकाः। दत्वा चैतानि विप्रेभ्यो भोजयित्वा यथाविधि॥ प्राप्नोति श्रद्धानस्तु वाजवेयस्य यत्फलम्। विद्या नार्यः सुरूपाश्च पुत्रा भृत्याश्च किंकराः॥ वदो तिष्ठन्ति भूतानि अस्मिछोके त्वनामयम्। क्षौमकौद्येयकार्पासं दुक्लमहतं तथा॥ श्राद्धे ह्यतानि यो दयात् कामानाप्रोत्यनुत्तमान्। अलक्ष्मीं नादायत्याद्य तमः सूर्योदये यथा॥ भ्राजते च विमानाग्रे नक्षत्रेष्विव चन्द्रमाः। वासो हि सर्वदैवत्यं सर्वदेवेष्वभिष्ठतम्॥ वस्त्राभावे किया नास्ति यज्ञा वेदास्तपांसि च। तस्माद्वस्त्राणि देयानि श्राद्धकाले विदेषतः॥

'प्राकाम्यं' ऐश्वर्यविद्योषः । 'गृष्टिः' प्रथमप्रसूता गौः । 'वर्णकौद्यायं' पीतादिवर्णकौद्यायम् । 'प्रावारकम्बलः' आच्छादनयोग्यः सूक्ष्मकम्बलः । 'अजिनं' कटिसूत्रम् । 'क्षौमजं' अतिसूक्ष्मपद्दनिर्मितं चर्म इति प्रसिद्धम् । 'प्रवेणी' गजास्तरणकम्बलः ॥

तथा

राजतं रजताक्तं वा पितॄणां पात्रमुच्यते।

कुल्यकल्पतरी

१६०

[ 89

रजतस्य कथा वापि दर्शनं दानमेव च ॥ अनन्तमक्षयं स्वर्गे राजतं दानमुच्यते ॥

ब्रह्मपुराणे

मण्डलानि च कार्याणि नीवारैठचूर्णकैः शुभैः॥ गौरमृत्तिकया वापि प्रणीतेनाथ भस्मना॥ पाषाणचूर्णसङ्कीर्णमाहतं तत्र वर्जयेत्॥

# ॥ १७-अ ॥ ॥ अथाम्रोकरणम् ॥

तत्र याज्ञवल्क्यः [१,२३६-२३८]

अग्नौ 'करिष्य आदाय प्रच्छत्यन्नं घृतप्लुतम्। कुरुष्वेत्यभ्यनुज्ञातो हृत्वाऽग्नौ पितृयज्ञवत्॥ हुतरोषं प्रदयात्तु भाजनेषु समाहितः। यथालाभोपपन्नेषु रौष्येषु च विशेषतः॥

'अग्रौ करिष्ये' इति पृच्छति। 'घृतप्लुतमन्नमादाय' इत्यन्वयः। 'पितृयज्ञवत् ' पिण्डपितृयज्ञाङ्गभूते होमे यावती इतिकर्तव्यता तया इत्यर्थः। 'यथालाभोपपन्नेषु' विहितानामन्यतमेषु॥

आश्वलायनः [गृ. सू., ४,९,२-९]

उद्घृत्य घृताक्तमन्नमनुज्ञापयत्यग्नौ करिष्ये करवे करवाणीति [वा] । प्रत्यभ्यनुज्ञा क्रियतां कुरुष्व कुर्विति । अथाग्नौ जुहोति यथोक्तं पुरस्तात् । अभ्यनुज्ञातायां पाणि-ष्वेव वा । अग्निमुखा वै देवाः पाणिमुखाः पितर इति ह ब्राह्मणम् । यदि प्राणिष्वाचान्तेष्वन्यदन्नमनुदिशति । अन्नमन्ने । सृष्टं दत्तमाध्नुकमिति ॥

(1) 'करिष्यन्नादाय' इति विश्वेश्वरविज्ञानेश्वरौ । 'करिष्य आदाय' इति अपरार्कः (४८९)

(2) 'रौप्येषु तु' इति विश्वेश्वरः—'तुशब्दोऽवधाराणार्थः' इति तेन व्याख्यातम् ।

(3) 'पुरस्तात् ' पूर्विपिण्डिपतृयज्ञप्रकरण इत्यर्थः ( हेमाद्रिः, १३२४)

21

'करिष्ये' इलादिप्रश्नत्रये 'क्रियतां' इलायुत्तरत्रये च यथासङ्ख्यं प्रयोगिनियमः । अन्यथा पर्यायपदानां सहोपादानवैयध्यात्। 'यथोक्तं पुरस्ताद्' इति, प्राचीनावीती-ध्ममुपसमाधाय इलाश्वलायनश्रौतस्त्रे । 'पाणिष्वेव वा' इल्यन्यभावे बोद्धव्यम् । 'अग्न्यभावे तु विष्रस्य पाणावेवो-पपादयेत्' इति मनु [३,२१२]वचनात् । 'यदि पाणिषु'इति, यदि पाणिषु ह्रयते तदा 'आचान्तेष्वन्यदन्नम्' 'अनुदि-श्वाति' ददाति । इदमाचमनीयं पिण्डप्रदानान्तरं च नैमित्ति-कम् । न तु दत्तस्य भक्षणाशङ्का कर्तव्या । 'अन्नं पाणितले दत्तं पूर्वमश्नन्त्यबुद्ध्यः' इत्यत्रैव निन्दाश्चतेः ॥

#### बैजवापगृह्यम्

यज्ञोपवीत्यग्रौ करवाणीत्यामन्त्र्याग्रौकरणं पिण्ड-पितृयज्ञवत्। आवृतो वा सर्वमनुक्रामेत्॥

#### निगमः

अवनेज्यात्रमुद्धृत्याज्येनाभिघार्याग्रौ करिष्यामीति एच्छति । कुरुष्वेत्यनुज्ञातः समित्पूर्वकमग्रावाहुतीर्जुहोति ॥

'अवनेज्य' अर्घ्यप्रदानानन्तरं ब्राह्मणहस्ते जलं दत्वा॥

### शङ्खलिवितौ

<sup>1</sup>धूपगन्धमाल्येरलंकृत्य ब्राह्मणान् सघृतमन्नं समनु-ज्ञाप्य दर्भेदिक्षिणामुखैरिंग्नं परिस्तीर्य जुहुयात् । यमाया-क्रिरसे पितृमते स्वाहा । <sup>2</sup>अग्नथे कव्यवाहनाय स्वाहा। सोमाय पितृमते स्वाहेति॥

- (1) हेमाद्रिः, १३५३
- (2) हेमाद्रिः, १३५४

हारीतः1

आसाचोदपात्रेषु समन्यायन्तीत्यप आसिच्य सुमनसञ्चोत्प्य ब्राह्मणैरनुज्ञातः <sup>2</sup>समीत्स्वेतीध्ममाधायाऽऽ-बाह्याऽग्निष्वात्तादीन् ब्राह्मणस्थानुदपात्रैर्यथार्थमर्चियत्वा मेक्षणपाणिरनुज्ञायते<sup>3</sup>। यत् सोमाय पितृमते जुहोति सोम-ज्येष्ठान् तेन सोमपांश्च पितृन् प्रीणाति । यद्यमा-याङ्गिरसे तेन यमज्येष्ठान् वर्हिषदस्तेनाग्निष्वात्तांश्च। यदग्नि कव्यवाहनं स्विष्टकृतं तेन यन्मेक्षणमाद्धातमानं प्रीणाति । हुतोच्छिष्टं ब्राह्मणेभ्यः प्रदाय पिण्डेभ्यो-ऽवदोषयेत्।।

'आसाच' उदपात्राणि । 'उत्पूय' प्रोक्षणीवन्मन्त्र-वर्जम् । 'अनुज्ञातः समीत्स्वेति', अग्निं समीत्स्व इति ब्राह्मणैरनुज्ञातः<sup>5</sup>॥

> हेमाद्रिः, १३४७ (1)

'सामिधेन्येध्ममधाय' इति हेमाद्रिपाठः (2)

(3) 'अनुज्ञातो' इति हेमाद्रिपाठः।

'यमायाङ्गिरस्वते' इति हेमाद्रिः (4)

सामिधेन्येत्यत्र हरिहरेण समीत्स्वेतीति पाठो दर्शितः। वचनं च व्याख्यातम् । तद्यथा—" समन्यायन्त्युपयन्त्यन्या इत्यनेन मन्त्रेण अर्घ्यपात्रेषु जलं प्रक्षिप्य तदुपीर ' सुमनसः' पुष्पाणि च क्षिप्त्वा प्रोक्षणीवत् मन्त्ररहितमेवोत्पवनं कृत्वा ब्राह्मणैः समीत्स्व इत्येवमनुज्ञातः सन् इध्मं अग्निसमिन्धार्थकाष्ठं अग्नौ क्षियेत् । अनुज्ञावचनदर्शनादर्थात् पूर्वकालेऽभिमिन्धनं करवाणीत्यादि प्रार्थनावाक्यं श्राद्ध-कर्त्रा प्रयोज्यमित्यनुमीयते । एवमिध्ममादाय आवाहनमन्त्रै: पितूनावाह्य अनन्तरं पूर्वोपकस्पितै: उदपात्रै: ब्राह्मणरूपाधिष्ठानस्थितान् आग्निष्वात्तादीन्, 'आदि'ग्रहणात् हिविर्मुक्प्रभृतीन् यथां यस्य वर्णस्य यैः अर्चितैरर्थः श्राद्धप्रयोजनसंपात्तः तानर्चयेत्। ते च 'सोमपा नाम विप्राणां' इत्यादिना मन्त्रादिभिः निर्दिष्टाः। यद्वा आवाहन एव मृतापत्राद्यिष्ठातृभावेन अग्निष्वात्तादिसंकल्पः । अर्चनन्तु पित्र।दित्रयस्यैव। नामाभः यथार्थमिति वचनात्। एवं च जीवत्पितृकादेः द्वयार्चनमिति सिध्यति । अथ ' मेक्षणपाणिः अमा करिष्यामि इत्यादि पृष्ट्वा, 'कुरुष्व' इत्यतु-ज्ञातः, सोमादिभ्यः आहुतित्रयं हुःवा, मेक्षणं अन्ते अमी आदश्यात् । हुतावशेषन्तु पित्र्यविप्रपात्रेषु कियान्निक्षिण्यान्यत् पिण्डार्थमवशेषयेदिति ॥हेमाद्रिः,१३४७-१३४८ विष्णुः [७३, ५-१४]

आमश्रादेषु काम्येषु च प्रथमपश्रकेनाग्निं हुत्वा । पशुश्राद्वेषु मध्यमपश्चकेन । अमावास्यां [अमावास्यासु]² उत्तमपश्चकेन । आग्रहायण्या ऊर्ध्व कृष्णाष्टकासु च क्रमेणैव प्रथममध्यमोत्तमपश्रकैः। [अन्व]ष्टकासु च। ततो ब्राह्मणानुज्ञातः पितृनावाहयेत्<sup>3</sup>। आयन्तु सुरा[अपयन्त्व-सुरा] इति द्वाभ्यां तिलैर्यातुधानविवर्जनं [यातुधानानां विसर्जनं] कृत्वा । एतद्रः [एत] पितरः सर्वोस्तानग्र आ मे यन्तु एत [एतद्रः] पितर इत्यावाहनं कृत्वा कुदातिल-मिश्रेण गन्धोदकेन यास्तिष्ठन्त्यमृता वागिति यन्मे मातेति च पाद्यं [निर्वर्त्य निवेद्यार्ध्य कृत्वा] निवेद्य [च] अनुलेपनवस्त्र[कुशस्तिलवस्त्र]पुष्पालङ्कारधूपैः [धूपदीपै-र्यथा] शक्त्या विप्रान्समभ्यच्ये [ घृतप्लुतमन्नमादाय] आदिला[रुद्रा]वसव इति वीक्ष्याग्नौ करिष्य इत्युक्त्वा [करवाणीत्युक्तवा] अनुज्ञातश्च विषैः[तत्र विषैः]प्राग्वदग्ना-वाहुतित्रयं हुत्वा[कुर्वित्युक्त आहुतित्रयं दद्यात् ] । ये मामकाः पितरः एतद्वः पितरोऽयं यज्ञ इति च सर्वाभि-

(1) रक्षोघ्रं पञ्चदशर्चं स्कं काठके प्रसिद्धम् [३९,१०,१-१५]। तस्य आद्येन पञ्चकेन [३९,१०,१-५] वैश्वदेविकपूजानन्तरं, पित्रावाहनात्पूर्वमेव अग्निहोमः कार्यः ।

(2) Words in rectangular brackets represent the variant readings of the printed Visnusmrti (ed. J. Jolly).

(3) काठकीयश्राद्धप्रयोगमाह । ततो होमानन्तरं वक्ष्यमाणरीत्या यातुधानानप-सार्य ब्राह्मणान् 'पितॄनावाहायिष्ये' इत्यनुज्ञाप्य, 'आवाहय' इति तैरनुज्ञातः पितृनावाहयेत् ।

(4) उक्तहोमसमाप्त्यनन्तरं 'अपयन्तु' इति मन्त्रद्वयेन तिलैः श्राद्ध-विष्ठकर्तृन् यातुधानानपसार्य आवाहयेत् । मन्त्रावाहनक्रममाह ।

(5) उक्तप्रतीकेन मन्त्रेण आवाहनम् । उक्तप्रतीकाभ्यां मन्त्राभ्यां पाद्यमासनादिभिः अध्ये संपाद्य गन्धादिदीपान्तैः यथोक्तप्रकारेण शक्त्या देवपितृब्राह्मणान् संपूज्य गृहीतमन्नं 'आदित्य' इति मन्त्रेणावेक्ष्य, पृष्ट्वा, उत्तरे लब्धे, 'सोमाय पितृमते स्वधा नमः', 'यमायाङ्गिरते स्वधा नमः' 'अग्रये कव्यवाहनाय स्वधा नमः' इति मन्त्रत्रयेण आहुतित्रयं जुहुयात्। मन्त्रणं [हविरनुमन्त्रणं] कृत्वा [वृत्वा] यथोपपन्नेषु पात्रेषु विद्येषाद्रजतमयेषु [अन्नं]नमो विश्वेभ्यो देवेभ्य इत्यन्नमादौ प्राङ्मुखयोर्निवेदयेत् । पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय [च] नामगोत्राभ्यामुदङ्मुखेषु ॥

'आमश्राद्धं' लौगाक्षिगृह्यानुसारेण ज्योतिष्टोमादावा-रम्भे नान्दीमुखश्राद्धं मांसरहितं यित्त्रयते। 'काम्यश्राद्धं' पश्रम्यादौ पुत्रार्थिना क्रियमाणम् । 'प्रथमपश्चकेन' इति, इयमेव सेति पश्रदशचोंऽनुवाकः तैत्तरीयके काठके च पठ्यते । तस्य यथाक्रमं प्रथमद्वितीयतृतीयपश्चकाः स्थालीपाकेनाग्नौकरणहोमे विनियुज्यन्ते । 'पशुश्राद्धं' समाप्तेऽच्दे पशुश्राद्धं विधिवत्प्रतिपादयेदिति हारीतोक्तं सपिण्डीकरणश्राद्धम् । 'आदित्या वसव इति वीक्ष्यं' 'आदित्या वसव' इत्यनेन मन्त्रेण ब्राह्मणानीक्षित्वा ॥

बौधायनः [२, १४, ७,-१४[

अथैनास्तिलमिश्रा अपः प्रतिग्राद्य गन्धैर्माल्येन चाऽलङ्कृत्याऽग्नौ करिष्यामीत्यनुज्ञातोऽग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्य [+अग्निमुखात्कृत्वाऽऽज्यस्यैव] तिस्र आहुतीर्जुहोति—"सोमाय पितृमते [पितृपीताय] स्वधा नमः स्वाहा। यमायाऽङ्गिरस्वते पितृमते स्वधा नमः स्वाहा। अग्नये कञ्यवाहनाय स्विष्टकृते स्वधा नमः

(1) 'ये मामकाः' इत्यादि त्रिभिर्मन्त्रैः अनुमन्त्र्य यथामिलितेषु सौवर्णेषु दैवे, राजतेषु पित्र्ये वा 'नम' इति मन्त्रेण वैश्वदेविकयोः ब्राह्मणयोः प्रथमं निवेदयेत्। तत्र उपवीतिना कार्यम्।

(2) ततश्च अमुकशर्मणेऽस्मतियत्रे, अध्मद्रोत्राय वसुरूपाय इदमन्नं

स्वधा नम इति वाक्यप्रयोगेण अन्नं निवेदयेत् ॥ [केशववैजयन्ती]

(3) तैतिरीयसंहिता, ४,३,११,१-; तैतिरीय ब्राह्मण, २,५,५,३-;

(4) 'इयमेवेत्यनुवाकेन पञ्चिमः पञ्चिमरिमजुहुवात्' । काठकगृद्यसूत्र, ६१,६ (५,८,६) काठक, ३९,१०

स्वाहा" इति । तच्छेषेणाऽन्नमभिघार्याऽन्नस्यैता एव तिस्रो [+आहुतीः]जुहुयात् । वयसां पिण्डान् [ण्डं]दचात् । "वयसां हि पितरः प्रतिमया चरन्ति" इति विज्ञायते। अथेतरात्रं ब्राह्मणेभ्यो निवेच ब्राह्मणस्याङ्गुष्टेनानु-दिशाति । पृथिवीसमं तस्य[+ते]अग्निरुपद्रष्टर्चस्ते महिमा दत्तस्याऽप्रमादाय पृथिवी ते पात्रं चौरिपधानं ब्राह्मणस्य [ब्रह्मणस्त्वा]मुखेऽमृतेऽमृतं<sup>2</sup> जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयोर्जुहोम्यक्षितमसि मा पितृणां क्षेष्ठा अमुत्राऽमुब्मिन् लोक इति । पितृभ्यः स्वधा नमः । द्वितीय-मनुदिशति' । अन्तरिक्षसमं तस्य ते[+वायुरुपश्रोता] यजंषि ते महिमा दत्तस्याऽप्रमादाय । पृथिवी ते पात्रं चौरिपधानं ब्राह्मणस्य मुखे असृतं [ब्रह्मणस्त्वा मुखे] जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयोर्जुहोस्य-क्षितमसि मा पितामहानां क्षेष्ठा अमुत्राऽमु बिमन् लोके इति । तृतीयमनुदिशाति<sup>3</sup> । यौसमं तस्य त आदित्योऽ-नुख्याता सामानि ते महिमा दत्तस्याऽप्रमादाय पृथिवी ते पात्रं चौरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा मुखे 'असृतं जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयोर्जुहोम्यक्षितमसि मा प्रितामहानां क्षेष्ठा अमुत्राऽमुध्मिन् लोके इति ॥

- (1) 'अथेतरत् साङ्गुष्ठेन पाणिनाऽभिमृशति' इति मु.बौ; भोक्तुकामस्य ब्राह्म-णस्य कराङ्गष्ठेन अनखेन स्वपाणिना भोज्यद्रव्यमाभिमृशति इति गोविम्द् स्वामी(पृ.१९५
  - (2) 'अमृतेऽमृतं' नास्ति मु. बौधायनीये
  - (3) एते मु. बौधायनीये न द्रष्टे
  - (4) अमृत—इति नास्ति मु. बौधायनीये
- (5) एते त्रयो मन्त्रा: पृथिव्यन्तिरक्षशुक्रमा:। लोकानां तावन्मिहमा एष वेदितव्य:। यदेतद्दीयतेऽन्नं तदामन्त्र्यते। पृथिव्या समं तस्यैवंविधस्य तव अग्निरुपद्रष्टा साक्षिभूत एवमुपश्रोता अनुख्यातेति च। ऋचस्ते मिहमा महत्त्वम्। एवमुपासनया दत्तस्यानस्यापमादो भवति। पृथिव्येव तव पात्रं आधार: द्यौरेवापिधानं ब्रह्मणो ब्राह्मणस्य मुखे त्वा जुद्दोमि। ब्राह्मणानामित्यादि जुद्दोमीत्यन्तं प्रतिपत्तिमात्रम् । अक्षितमासि मा क्षेष्ठाः क्षयं मा गाः पित्नादीनां परिसम् लोके । [गोविन्दस्वामी]

अत्राप्युदाहरन्ति—1

अग्नौकरणद्योषेण तदन्नमिभ्यारयेत्।
तिस्मिस्तु प्राद्यितं दयादन्नं यत्प्रकृतं भवेत्।
विरङ्गुष्टं तु यच्छाद्धं तन्न प्रीणयते पितृन् ॥
'अथ' उपवेद्यानानन्तरम्। 'तच्छेषेण' हुताज्यद्रोषेण।
'वयसाम् ' इत्यादिना अग्नौकरणहोमानन्तरमेव पिण्डप्रदानं कृत्वा तान् पिण्डान् पक्षिभ्यो दयादित्युक्तम्। एष च समाचारो बौधायनीनां कचिच्छाद्धे। 'वयसां प्रतिमया' पिक्षणां रूपेण॥
पैठीनसिः

'देवांश्च पितृंश्चावाहयिष्य' इत्यनुज्ञाप्य सौम्याः सन्तिवत्युक्तवाग्नौ करिष्यामीत्यनुज्ञाप्य कुरुष्वेत्युक्ते, 'हविरित्येवं साङ्गुष्टमन्नविधिं हवि'रित्युक्तवा, ब्राह्मणेभ्यो दचात्॥

'हविरित्येवं साङ्गुष्टमन्नविधिं हविरित्युक्तवा' यः साङ्गुष्ठो अन्नविधिरन्नप्रकारः तं ब्राह्मणेभ्यो दचादित्यर्थः॥

ब्रह्मपुराणे

ततो घृताक्तमन्नं च सोष्णमादाय साधितम्।
तानग्नौ करिष्य इति प्रयतः प्रार्थयन् द्विजान्॥
³ॐकुरुष्वेति तैरुक्तो दक्षिणाग्निं समाह्वयेत्।
⁴दक्षिणाग्नेश्चतुर्दिश्च दर्भानास्तीर्य वाग्यतः॥
दयाच समिधस्तिस्रस्तस्मिन् प्रादेशमात्रिकाः।
पलाशः समिद्धं च नियोज्यः पितृकर्मणि॥

(1) 'अथ वै भवति' इति मु. बौ.

(1) अमौकरणशेषेण सदन्नमभिघारयेत् । निरङ्गुष्ठं तु यहत्तं न तत् (2) अमौकरणशेषेण सदन्नमभिघारयेत् । निरङ्गुष्ठं तु यहत्तं न तत् प्रीणाति वै पितून् ॥ इति मु. बौधायनीये ।

(3) हिमाद्रिः १३५१-१३५२

(4) 'दाक्षणाग्रांश्चतुर्दिक्षु' इति हेमाद्रिपाठः

वृताक्ताः समिघो हत्वा दक्षिणाग्राः समन्त्रकाः ।

सेक्षणेन वृताक्तेन जुहुयादाहुतित्रयम् ॥

तथा श्चुत्तृद्कोधयुतो हीनमन्त्रो जुहोति यः ।

अप्रबुद्धे सधूमे वा सोऽन्धः स्यादन्यजन्मिन ॥

स्वल्पे रूक्षे स्फुलिङ्गे वा वामावर्ते भयानके ।

आर्द्रकाष्ठेश्च सम्पूर्णे फूत्कारवति पावके ॥

कृष्णाचिषि सदुर्गन्धे तथा लिहति मेदिनीम् ।

आहुति जुहुयायस्तु तस्य नाशो भवेद्धुवम् ॥

वायुपुराणे

अनुज्ञातः कुरुष्वेति तथैव द्विजसत्तमैः। पत्नीमादाय पुत्रांश्च जुहुयाद्धव्यवाहनम्॥

तथा²

आहत्य दक्षिणाग्निं तु होमार्थे वै प्रयत्नतः। अग्न्यर्थे लौकिकं वाऽिप जुहुपात् कर्मसिद्धये³॥

- (1) अतः परं हेमाद्रौ नास्ति
- (2) हेमाद्रि, १३३०
- अत्र वाक्येऽग्निशब्द: प्रकृतेऽग्नौ वर्तते । श्राद्धप्रयोगविधौ च (3) गृह्यामि: प्रकृत: शास्त्रप्रयोगस्य गृह्यशास्त्रविधेयत्वात् । गृह्याग्न्यधिकारेण च गृह्यशास्त्राणां प्रवृत्तिरिति तदभाव एव तत्कार्ये दक्षिणाग्रिलोकिकाग्न्योः विधिर्युज्यते तत्मद्भावे तु तेनैव स्वकार्यसिद्धौ किमग्न्यन्तर्रावधानेन । योऽपि धर्मशास्त्रेषु पुराणेषु च श्राद्धप्रयोगविधिः स गृह्योक्तादिभन्नः प्रत्यमिज्ञानात्तेन धर्मशास्त्रेष्विप गृह्य एवाग्निः प्रकृतः । अतो 'अग्न्यर्थे' इत्यत्र अग्निशब्दो गृह्यपर: प्रकृतत्वादिति युक्तम् । यत्पुनः 'अनाहितामिश्चौपसद' इति वचनं तद्दक्षिणामौ अमौकरणविधानात् श्राद्धानिधकारशङ्काानिराकरणार्थम् । ततश्र अनाहिताभिश्चौपसदे कुयादेव । । अनिमस्तु विप्रकरेऽमौकरण-न तु अनाहितामिरेवौपसद इति तस्यार्थ: होमं कुर्यादित्याह मनु:-- 'अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत् '' [३,२९१] । यतु जातूकण्योक्तं 'अग्न्यभावे तु विप्रस्य हस्ते दद्यातु दक्षिणे । अग्न्यभावः स्मृतस्तावद्यावद्भायों न विन्दति'॥ इति ॥ [अपरार्कः, ४९०-४९१] । यथा मार्कण्डेयपुराणे—आहितामिश्र जुहुयात् दक्षिणामौ समाहित: । अनाहितामिश्रौपसदे अग्न्यभावे तथाऽप्तु वा ।। 'औपसदो' गृह्याग्निः इति अपरार्कः [४९०]

श्राद्धकाण्डे जपासनादिविधिः

१६९

'अग्न्यर्थं ' अग्नौकरणहोमार्थम् । 'लौकिकः ' आवस्थ्यः।

तथा

पुष्पाणां च फलानां च भक्ष्याणामन्नतस्तथा। अग्रमुद्धृत्य सर्वेषां जुहुयाद्धव्यवाहनम्॥ दक्षिणतोऽग्रये नित्यं सोमायोत्तरतस्तथा। एतयोरन्तरे नित्यं जुहुयाद्धै विवस्वते॥

तथा²

पलाशफलगुन्यग्रोधष्ठक्षाश्वतथिवकङ्कताः।
उदुम्बरास्तथा बिल्वश्चन्दनं यश्चियाश्च ये॥
सरलो देवदारुश्च सालश्च खदिरस्तथा।
समिदर्थे प्रशस्ताः स्युरेते वृक्षा विशेषतः॥
ग्राह्याः कण्टिकनश्चेव यश्चिया ये च केचन³।
पूजिताः समिदर्थे तु पितृणां वचनं यथा॥
समिद्धिष्षद्फलोत्थाभिर्जुहुयाचो हुताशनम्।
फलं यत्कर्मणस्तस्य तन्मे निगदतः शृणु॥
अक्षयं सर्वकामीयमश्चमेधफलं हि तत्।

(1) 'मध्याणाञ्च प्रयत्नतः' 'जुहुयाजातवेदिस' इति समृतिचिन्द्रका-पाठः (P. 818); 'जातवेदिस' उष्णभस्मगतामौ ।

(2) हेमाद्रिः, १३५२

(3) 'पलाशः' किंशुकः । 'फल्गुः' काकोदुम्बरिका । 'न्यग्रोधः' वटः । 'प्रक्षः' जटी । 'अश्वत्थः' पिप्पलः । 'विकङ्कतः' सुवृष्टक्षः । 'उदुम्बरः' जन्तुफलः । 'बिल्वः' श्रीफलः । 'चन्दन' मलयजम् । 'यशियाः' काश्मर्यशमीप्रभृतयः । जन्तुफलः । 'बिल्वः' श्रीफलः । 'चालः' सालवृक्षः । 'खदिरः' बालपत्रः । 'कण्टिकनः' 'सरलः' पतिद्रुमः । 'शालः' सालवृक्षः । 'खदिरः' बालपत्रः । 'कण्टिकनः' इङ्गुदीप्रभृतयः । (हेमाद्रिः, १३५३)

(4) 'समिद्धिस्त्वाज्यालिप्ताभिः' इति हेमाद्भिः

22

श्रेष्मातको नक्तमालः कपित्थः शाल्मिलस्तथा ॥
नीपो विभीतकश्चेव श्राह्कर्मणि गहिताः ।
चिरिविल्वस्तथाङ्कोल स्तिन्दुकाम्रातको तथा ॥
व्वकुलः कोविदारश्च एते श्राहेषु गहिताः ।
जन्मेश्च वेष्टिता ये वे वल्लीभिश्च समावृताः ।
शक्तीनां निवासाश्च वर्जयेत्तान्महीरुहान् ॥
अन्यांश्चैवंविधान् सर्वानयज्ञीयांश्च वर्जयेत् ।

#### मत्स्यपुराणे [१८, ३२-३३]

अग्नी कुर्यादनुज्ञातो विष्रो विष्रैर्यथाविधि। स्वगृद्योक्तेन विधिना कांस्ये कृत्वा चरुं ततः॥ अग्नीषोमयमाभ्यां तु कुर्यादाप्यायनं ततः। दक्षिणाग्रौ प्रणीते वा य एकाग्निर्द्विजोत्तमः॥

'प्रणीते' आवसथ्यात् पृथक्कृते। 'एकाग्निः' आव-सथ्यमात्रवान्। अयं चाग्नौकरणहोम आहिताग्नेदक्षिणा-ग्रावेव। तदसम्भवे आवसथ्येन। तस्याप्यसभ्भवे ब्राह्मण-पाण्यादौ॥

- (1) 'तथा टङ्कः' इति हेमाद्रिः, १३५२
- (2) 'तिल्वक: कोविदारश्च' इति हेमाद्रि:
- (3) 'निवासश्चेव कीटानां गर्हिता: स्युरिज्ञयाः' इति हेमाद्रिः
- (4) 'वर्जयेत्तान द्विजोत्तमः' इति हेमाद्विः
- (5) 'वर्जयेद्वै अयिज्ञयान्' इति हेमाद्रि:; 'श्लेष्मातकः' सेखः । 'नक्तमालः' करङ्कः । 'किपित्थः' दिषत्थः । 'श्लाल्मिलः' स्थिरायुः । 'नीपः' कदम्बः । 'चिरिविल्वः' पूर्तिकरङ्कः । 'टङ्कः' अहिमारकः । 'तिन्दुकः' स्पूर्जकः । 'आम्रातकः' कपीतनः । 'तिल्वकः' रोष्टः । 'कोविदारः' काञ्चनारः । 'अयिज्ञयाः' पिचुमर्दपारिभद्रादयः ॥ (हेमाद्रिः, १३५३)
  - (6) हेमाद्रिः, १३४७

विष्णुपुराणे [३,१५,२६]

जुहुयाद्वयञ्जनक्षारवर्जमन्नं ततोऽनले।

#### छन्दोग्परिशिष्टे कात्यायनः<sup>1</sup>

अग्नौकरणहोमश्च कर्तव्य उपवीतिना। प्राङ्मुखेनैव देवेभ्यो जुहोतीति श्चितश्चतेः॥ अपसव्येन वा कार्यो दक्षिणाभिमुखेन तु। निरुप्य हविरन्यस्मादन्यस्मै न हि हूयते॥ स्वाहा कुर्यान्न चात्रान्ते न चैव जुहुयाद्वविः। स्वाहाकारेण हुत्वाग्नौ पश्चान्मन्त्रं समापयेत्॥

'अपसन्येन वा कार्य' इति योऽयं सन्यापसन्यविकल्पः स्वगृह्यानुसारेण शाखाभेदन्यवस्थितो वोद्धन्यः। 'स्वाहा-कुर्याद्' इत्यादेरयमर्थः—आदावेव स्वाहेत्युक्तवा 'सोमाय पितृमते' इति मन्त्रः समापनीयः। एवं 'स्वाहाऽप्रये कन्यवाहनाय' इत्यपि॥

<sup>2</sup>मनुः, शातातपश्च प्रथमे

अग्न्यभावे तु विप्रस्य प्राणावेवोपपादयेत्। यो ह्यग्निः स द्विजो विप्रैर्मन्त्रविद्भिरुदाहृतः॥ अक्रोधनान् सुप्रसादान् वदन्त्येतान् पुरातनान्। लोकस्याप्यायने युक्तान् श्राद्धदेवान् द्विजोत्तमान्॥

'अग्न्यभावे' अग्नौकरणहोमविनियुक्तश्रौतस्मार्ताग्नि-द्वयाऽभावे॥

<sup>(1)</sup> गोभिलस्मृतिः, २,११७-११९

<sup>(2)</sup> मनुः, ३, २१२-२१३.

मत्स्यपुराणे

अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणौ वाऽथ जल्लेऽपि वा। अजाकर्णेऽश्वकर्णे वा गोष्ठे वाऽथ दि।वान्तिके॥

छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः<sup>1</sup>

पित्र्ये यः पङ्क्तिमूर्धन्यस्तस्य पाणावनग्निकः। दत्वा मन्त्रवदन्येषां तृष्णीं पात्रेषु निक्षिपेत्॥

²यमः

अग्रीकरणशेषं तु पित्र्ये तु ग्रितपादयेत्। प्रतिपाद्य पितृणां तु न दद्याद्वैश्वदेविके।

<sup>(1)</sup> गोभिल्स्मृतिः, २,१२०-पित्र्येण पङ्क्तिमूर्धन्यस्तस्य पाणावनाम्नमान्। इति मुद्रितपाठः

<sup>(2)</sup> हेमाद्रि:, १३६२

<sup>(3) &#</sup>x27;पित्र्येषु' इति पाडः

#### 119611

# ॥ अथ परिवेषणैविधिः ॥

### तत्र पैठीनसिः

ब्राह्मणानलङ्कृत्य मांसापूपदिघष्टतमधुपायसकृसर-फलविकारानिति मत्स्यांश्चोपसादयेत् ॥

'इति'शब्द आद्यथोऽत्र शाकादिपरः । 'उपसाद-येत् ' उपनयेत् , पिण्डप्रदानानन्तरम् ।

# <sup>2</sup>मनुः, बृहस्पतिश्च षष्ठे

पाणिभ्यां तूपसङ्गृद्धा स्वयमन्नस्य वर्धितम् । विप्रान्तिके पितृन् ध्यायन् शनकैरुपनिक्षिपेत् ॥ ³मुक्तं ह्यभाभ्यां हस्ताभ्यां यदन्नमुपनीयते । तद्धि प्रस्तम्यस्यसुराः सहसा दुष्टचेतसः ॥ गुणांश्च सूपशाकाद्यान् पयो दिध वृतं मधु । विन्यसेत्प्रयतः पूर्वे भूमावेव समाहितः ॥

- (1) ब्राह्मणान् गन्धपुष्पादिभिरलङ्कृत्य मांसापूपादिकं 'उपसादयेत्' परिवेषयेत् । अलङ्कृत्येत्यनेन अलङ्करणस्य परिवेषणात् पूर्वकालत्वमात्रमुच्यते, न तु अन्यविहतपूर्वकालत्वं, अतोऽलङ्करणानन्तरं अमौकरणं कृत्वाऽपि क्रियमाणे परिवेषणे वचनार्थोपपत्तः पूर्वेण सहाविरोधेन एतद्व्याख्येयम् । मत्स्यग्रहणं च मांसेषु मत्स्यमां- सातिशयितपितृतृप्तिकरत्वद्योतनार्थम् ॥ (हेमाद्रिः, १३६७)
  - (2) मनु, ३, २२४-२२८, २३१; बृहस्पति, श्राद्ध., १०१
  - (3) 'उभयोईस्तयोर्मुक्त'मिति मुद्रितमानवकारोषु ।
  - (4) 'तद्विप्रलुम्पन्ति' इति मेघातिथिप्रभृतिभिरादृतपाठः
  - (5) 'गुणाः' व्यञ्जनानि ( मेघातिथिः)
  - (6) 'विन्यसेत् भूमौ एव' न दारुमयफलकादौ (मेधातिथिः)

भक्ष्यं भोज्यं च विविधं मूलानि च फलानि च।
ह्यानि चैव मांसानि पानानि सुरभीणि च॥
उपानीय तु तत्सर्वे दानकैः सुसमाहितः।
परिवेषयेच प्रयतो ¹गुणान् सर्वान् प्रचोदयन्॥
ययद्रोचेत विप्रेभ्यस्तत्तद्यादमत्सरः।
ब्रह्मोदाश्च कथाः कुर्यात्² पितृणामेतदीप्सितम्॥

'अन्नस्य' इति तृतीयार्थे षष्टी । 'वर्धितं' पूरितस्। 'उभाभ्यां मुक्तं' हस्तद्वयेनासंबद्धम्। 'गुणान्' अप्रधानान् , भोजने अन्नस्य प्राधान्यात्॥

#### देवल:

अथ पिण्डाविशष्टात्रं विधिवद्गोजयेद्द्विजात्। भोजनैः सतिलैः लेहैर्भक्ष्यापूपविमिश्रितैः॥ ततोऽत्रं च यथाकामं भोजयेत्तान् द्विजोत्तमान्। स्थित्वैवं निभृतः कर्ता मुदितः सादरः शुचिः॥

#### यमः

### ततो विश्वदमानीय भोजयेत् प्रयतो द्विजान्। अन्नं सूपं घृतं शाकं मांसं दिध पयो मधु॥

- (1) 'गुणान' भक्ष्यभोज्यादेः द्रव्यस्य ये गुणा अम्लत्वादयः तान प्रणोदयमानः 'इदमम्लं इदं मधुरं इदं खाण्डवं' इत्येवमावेदिते तेषां यद्रोचते तत् द्यादिति वक्ष्यमाणेन संबन्धः। शनकैरित्याद्यनुवाकः श्लोकपूरणार्थम्॥ (मेधातिथिः)। सर्वान् माधुर्यगुणान् कथयन् सुचिरं अनन्यमनाः शनैः यथोपयोगं न तु युगपदेव सर्वे परिवेषयेत्। (गोविन्दराजः)
- (2) 'ब्रह्मोद्याः'—'ब्रह्मणि' वेदे या उद्यन्ते कथ्यन्ते ता 'ब्रह्मोद्याः' । देवासुरयुद्धं, वृत्रवधः, सरमाकृत्यं इत्यादयः । अथवा 'कः स्विदेकाकी चरती'त्यादि [वाजसनेयसंहिता, २३, ९] ॥ (मेधातिथिः)। 'ब्रह्मोद्यं च कथा' इति वा पाठः (गोविन्दराजः)

तथा

धानाश्च मधुसंयुक्ता इक्ष्यंश्चेव सगोरसान्। दार्कराफलमूलं च सर्वं दचादमत्सरः॥ 'विद्यादं' विमलम्।

शङ्ख लिखितौ

ततस्तिलैमीसैः शाकैः स्पैः कृसरपायसाप्पै-लिजैर्भव्यैः पानैमीधुना घृतेन दथ्ना पायसेन च प्रभूत-मिष्टतोऽन्नं दचादनस्यः॥ 'इष्टतः' इच्छातः॥

गौतमः [१५, ५-६]

कालनियमः] शक्तितः । प्रकर्षेद्गुणसंस्कारविधी-नन्नस्य ॥

'गुणसंस्कारविधीन', 'गुणाः' व्यञ्जनानि, 'संस्काराः' सुरिभत्वादयः, तान् 'प्रकर्षेत्' सातिशयान् कुर्यादित्यर्थः।

कात्यायनः

उष्णं स्विष्टमन्नं शक्तया वा दद्यात्॥ सुष्टु इष्टं 'स्विष्टम्'।

शङ्घः

श्राद्धं कृत्वा प्रयत्नेन त्वराकोधविवर्जितः। उष्णमग्नं द्विजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेदयेत्॥ अन्यत्र फलमूलेभ्यः पानकेभ्यश्च पण्डितः। भोजयेद्विधिवत्पश्चाद्गन्धमाल्योज्ज्वलान् द्विजान्॥

'श्राद्धं कृत्वे'ति पूर्वकालता न विवक्षिता। 'अन्यत्र फलमूलेभ्य' इत्युष्णापेक्षया बोद्धव्यम् । तेन फलमूलादि-कमनुष्णमपि देयम् ॥

[ ? 6

याज्ञवल्क्यः [१, २४०]

अन्नमिष्टं हविष्यं च दद्यादकोधनोऽत्वरः॥

बृहस्पतिः [श्राद्ध, ३६]

संस्कृतं व्यञ्जनायं च पयोमधुष्टतान्वितम्। श्रद्धया दीयते यस्माच्छ्राद्धं तेन निगचते॥

आपस्तम्बः [२, १९, १३-१६; २०, १-२]

नैयमिकं [तु] श्राद्धं स्नेहवदेव दयात्। सिर्पमीसमिति प्रथमः कल्पः। अभावे तैलं शाकिमिति। मघासु चाधिकं श्राद्धकल्पेन सिर्पिर्वाह्मणान् भोजयेत्। मासिकश्राद्धे तिलानां द्रोणं [द्रोणं]येनोपायेन शक्नुयात्तेनोपयोजयेत्। समुदे-तांश्च भोजयेत्॥

'नैयमिकं' अमावास्याश्राद्धं, तत् खेहेन विना न द्यात् । 'अधिकं ब्राह्मणान् सर्पिभीजयेत् श्राद्ध-कल्पेन' इत्यन्वयः । मघाश्राद्धे वैकल्पिकमपि तैलं देयमिति तात्पर्यम् । 'तिलानां द्रोणसुपयोजयेद' इति ब्राह्मणभूय-स्त्वपक्षे । 'येनोपायेन शक्तुयाद' इति मोदकादिप्रकारेण । 'समुदेतान' गुणवतः ॥

मनुः [३, २२९-२३०]

## नास्त्रमापातयेजातु न कुप्येन्नानृतं वदेत्। न पादेन स्पृशेदन्नं न चैतमवधूनयेत्²॥

(1) अन्नवचनं पक्कान्नार्थम् । चश्चन्दो मूलफलाद्यर्थः । 'इष्टं' ब्राह्मणाभिप्रेतं शास्त्रचोदितं वा कालशाकादि । इविष्यवचनं विदलादिनिवृत्त्यर्थम् ॥ (विश्वरूपः) । 'अक्रोधनः' क्रोधहेतुसंभवेऽपि । 'अत्वरः' अन्ययः ॥ (मिताक्षरा) ।

(2) 'असं' अश्रु रोदनं तन्न पातयेन्न कुर्यात् । प्रायेण प्रेतश्राद्धादौ इष्टवियो-गजेन दुःखानुस्मरणेन अश्रुपातो जायते, तस्य निषेधः । आनन्दाश्रुणस्तु अकस्मात्पततो न दोषः । 'न चैतमवधूनयेत्' अवकम्पयेत् । इस्तादिना पुनर्न विक्षिपेत् । अन्ये उ स्याचक्षते वाससा धूल्याद्यपनयनार्थं यदबधूननं न तदन्नस्योपिर कर्तन्यम् ॥ (मेधातिथिः) अस्रं गमयति प्रेतान् कोपोऽरीनन्दतं शुनः। पादस्पर्शस्तु रक्षांसि दुष्कृतीनवधूननम्॥ 'दुष्कृतीन्' पापकारिणः।

देवलः

अस्रं न पातयेच्छ्राद्धे न जल्पेन्न हसेन्मिथः।
न विश्रमेन्न च कृष्येन्नोद्विजेचात्र किंचित्॥
प्राप्तेऽपि कारणे आद्धे नैव कोधं समुत्स्रजेत्।
आश्रितः स्विन्नगात्रो वा न तिष्ठेत्पित्सन्निधौ॥
न चाऽत्र इयेनकाकादीन् पक्षिणः प्रतिषेधयेत्।
तद्रुपाः पितरस्तत्र समायान्तीति वैदिकम्॥

'कारणे' कोधस्येति दोषः । 'समुत्सृजेत्' अभिव्य-ब्ज्यात् । 'आश्रितः' अपाश्रितः ॥

विष्णुः [८१, १-३]

नान्नमासनमारोपयेत्। न पदा स्पृशेत्। नावश्चतं क्रयीत्॥

यमः

इष्टं निवेदितं दत्तं भुक्तं जप्तं तपः श्रुतम् । यातुधानाः प्रलुम्पन्ति शौचश्रष्टं द्विजन्मनः ॥ तथा क्रोधेन यदत्तं भुक्तं यत्त्वरया पुनः । उभयं तद्विलुम्पन्ति यातुधानाः सराक्षसाः ॥ पितृनावाहयित्वा तु नाऽयुक्तप्रभवो भवेत् । तस्मान्नियम्य वाचं च क्रोधं च श्राद्धमाचरेत् ॥ न क्रोधं कस्यचित् कुर्यात् किस्मिश्चिदपि कारणे । अक्रद्धपरिविष्टं हि श्राद्धे प्रीणयते पितृन् ॥

'अयुक्तप्रभवः' अयुक्तस्याऽसंबन्धप्रलापादेः कारणं न भवेदित्यर्थः॥

23

[ 36

#### ¹बौधायनः

अअद्धा परमः पाष्मा पाष्मा ह्यज्ञानमुच्यते । अज्ञानाल्लुप्तधर्मः स्याल्लुप्तधर्मोऽधमः स्मृतः ॥ अद्ध्या शोध्यते बुद्धिः अद्ध्या शोध्यते मतिः । अद्ध्या प्राप्यते धर्मः अद्धा पाष्मप्रमोचनी ॥ तस्मादअद्धानस्य हविनिश्चिन्त देवताः । 'मतिः' अत्रेच्छा, बुद्धेः पृथगुपादानात् ॥

#### कात्यायनः

श्रद्धान्वितः श्राद्धं कुर्वीत शाकेनाऽपि।

### मनुः [३, २७५]

यचद्दाति विधिवत् सम्यक्छ्द्रासमन्वितः। तत्तित्पतॄणां भवति परत्रानन्तमक्षयम्॥

#### यमः

यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्। तथा श्राद्वेषु मिष्टान्नं मन्त्रः प्रापयते पितृन्॥

### मनुः [३, २३३]

हर्षयेद्ब्राह्मणांस्तुष्टों भोजयेच रानैः रानैः। अन्नायेनासकृचैतान् गुणैश्च परिचोदयेत्॥

#### बृहस्पतिः [श्राद्ध, १००]

भक्ष्यभोज्यगुणानुक्त्वा भोजयेद्ब्राह्मणान् दानैः। आख्यानैः सेतिहासैश्च पूर्ववृत्तैश्च हर्षयेत्॥

(1) This seems to be a metrical paraphrase of Baudhāyana-Satra I, 10, 6. Hemadri p. 1031. also quotes this metrical version.

आपस्तम्बः [२, १७, ४]

'प्रयतः प्रसन्नमनाः सृष्टो भोजयेद्वाह्मणान् ॥ 'सृष्टः' उत्साही ।

यमः, ज्ञातातपश्च द्वितीये

यावद्धविष्यं भवति यावित्स्वष्टं प्रदीयते।
तावदश्चन्ति पितरो यावन्नाह ददाम्यहम्॥
ब्राह्मणान्नं ददच्छूद्रः शूद्धान्नं ब्राह्मणो ददत्।
तयोरन्नमभोज्यं तु भुक्त्वा² चान्द्रायणं चरेत्॥
चतुर्भिः स्नौत आपन्ने हस्तेनोन्मार्जयेद् शृतम्।
उभावेव तु बास्नौतां दाता भोक्ता न संशयः॥
स्नुतं नखेश्चतुर्भिश्च यो दद्यात् पाणिना शृतम्।
दाता पुण्यं न चाप्नोति भोक्ता पापतरं वजेत्॥
हस्तेन शृतं शौद्रं यदिष िकमानीयतां तदिष शौद्रम्।
श्वातिलमन्नं शौद्रं शूद्रैः परिवेष्टितं भवति शौद्रम्॥
माक्षिकं फाणितं शाकं गोरसं लवणं शृतम्।
हस्तदत्तानि भुक्त्वा च दत्त्वा सान्तपनं चरेत्॥
हस्तदत्ता च या भिक्षा सलिलं व्यञ्जनानि च।
भुक्त्वा त्वशुचितां याति दाता स्वर्गं न गच्छति॥

'शौद्रं' श्द्रस्यैव श्राद्धयोग्यमित्यर्थः । 'किमानीयताम्'इति पृष्ट्वा यदानीयते अन्नादिकं तदिष 'शौद्रम्'॥

विष्णुः [७९, १२-१५]

प्रत्यक्षलवणं च न दद्यात् । हस्ते न घृतव्यञ्जनादि । तैजसानि पात्राणि दद्यात् । विशेषतो राजतानि ॥

(2) 'भुक्त्या' इति श्राद्धप्रकाशपाठः (२३८)

<sup>(1) &#</sup>x27;प्रयतः' स्नानाचमनादिना शुद्धः । 'प्रसन्नमनाः' अन्याकुलमनाः । 'सृष्टः' उत्साहवान् ॥ (गोविन्द्स्वामी)

शङ्खः

सैन्धवं लवणं यच तथा मानससंभवम्। पवित्रे परमे ह्येते प्रत्यक्षप्रिप नित्यशः॥

शातातपो, वसिष्ठबृद्धशातातपौ प्रथमे च हस्तदत्तास्तु ये स्नेहा लवणं व्यञ्जनानि च । दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुञ्जीत किल्विषम् ॥ तस्मादन्तरितं देयं पर्णेन च तृणेन वा । न प्रदद्यात्तु हस्तेन नायसेन कदाचन ॥

**बृद्धशातातपलघुहारीतौ** 

आयसेन तु पात्रेण यदन्नं संप्रदीयते। भोक्ता विष्ठासमं² भुङ्क्ते दाता च नरकं ब्रजेत्॥

मनुः [३, २०२]

राजतैर्भाजनैरेषामथो वा रजतान्वितः। वार्यपि अद्या दत्तमक्षयायोपपचते॥

## हारीतः

काश्रनेन तु पात्रेण राजतोदुम्बरेण च। दत्तमक्षयतां याति <sup>3</sup>खड्गेनार्यकृतेन च॥

'आर्यकृतम् ' त्रैवर्णिकनिर्मितमन्यदिप पात्रमभि-मतम् ।

विष्णुः [७९, २२]

घृतादिदाने तैजसानि पात्राणि[खड्गपात्राणि]<sup>1</sup> फल्गुपात्राणि च प्रशस्तानि ॥

- (1) 'भक्तस्तु किल्बिषम् ' इति उ.
- (2) 'विष्ठाश्चनं' इति हेमाद्रिपाठः (६७६)
- (3) 'खड्गपात्रेण चैव हि' इति हेमाद्रिपाठः (६७४)
- (4) 'खड्गपात्राणि' इति मुद्रितविष्णौ हेमाद्रौ च (६७४)

#### श्राद्धकाण्डे परिवेषणाविधिः

वृद्धशातातपः<sup>1</sup>

पात्रे तु मृन्मये यस्तु श्राद्धे भोजयते पितृन्। तन्न दाता पुरोधाश्च भोक्ता च नरकं व्रजेत्॥

### पैठीनसिः

मसुरमावकोद्रवाश्चेत्ययज्ञियाः। <sup>2</sup>लोहानां सीसकायस-पाषाणहीनपात्राणि भग्नपात्राणि च ॥

'लोहानाम्' इति, योग्यतया सीसकायसापेक्षया निर्धा-रणम् । 'हीनम्' अतिक्षुद्रम् ॥

## हारीतः

पङ्कत्यां चैवोपविष्टेभ्यः समं गन्धादिभोजनम् । न पङ्कत्यां विषमं दद्यात्र याचेत्र च दापयेत् ॥ याचको दापकश्चैतावुभौ नरकगामिनौ ।

भुज्यत इति 'भोजनम्' ओदनादि ॥

#### यमः

न पङ्कत्यां विषमं दद्यान्न याचेन्न च दापयेत्। याचिता दापिता दाता सर्वे निरयगामिनः॥ तस्माद्विद्वान्न वै दद्यान्नाभियाचेन्न दापयेत्। एकपङ्कत्युपविष्ठानां विषमं यः प्रयच्छति॥ दुष्कृतं हरते पङ्कत्या दत्तं गृह्णाति यश्च तत्। कुनदीसेतुकारस्य कन्याविद्यकरस्य च॥

(1) हेमाद्रिः, ६७४

CC-0. UP State Museum, Hazratgani, Lucknow

828

<sup>(2) &#</sup>x27;सीसकायसपात्राणि रीतिशेषाणि पात्राणि चेत्ययशियानि' इति हेमाद्रिपाठः (६७६)

[36

पङ्कत्यां विषमदातुश्च निष्कृतिनीपपद्यते।

'कुनदी' स्वल्पजला, तत्र सेतुना जलप्रवाहस्यालन्त-विच्छेदात्तदुपजीविनां बहूनां पीडा जायते॥

हारीतः

यस्त्वेकपङ्कत्यां कुरुते विशेषं स्नेहाद्रयाद्वा यदि वार्थहेतोः। ऋषिप्रणीतां स्मृतिवेददृष्टां तां ब्रह्महत्यां मुनयो वदन्ति॥

#### 1196-3111

## ॥ अथान्नसंकल्पः 🖰

तत्र याज्ञवल्क्यः [१, २३८]

दत्वात्रं पृथिवीपात्रमिति पात्राभिमन्त्रणम्। कृत्वेदं विष्णुरित्यन्ने द्विजाङ्गुष्ठं निवेदयेत्॥

यमः

अङ्गुष्ठमात्रो भगवान् विष्णुः पर्यटते महीम्। राक्षसानां वधार्थाय को मेऽच पहरिष्यति॥ तस्माच्छाद्वेषु सर्वेषु त्वङ्गुष्ठग्रहणं स्मृतम्। निरङ्गुष्ठं तु यच्छाद्वं बहिर्जानु च यत्कृतम्॥ विहर्जानु च यद्भुक्तं सर्वमेवासुरं भवेत्।

विष्णुः [७३, १३-१४]

नमो विश्वेभ्यो देवेभ्य इत्यन्नमादौ प्राङ्मुखयोर्नि-वेदयेत्। पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय च नामगोत्राभ्या-मुदङ्मुखेषु॥

शाङ्खायनगृह्यम् [४,१,८] अत्रं चासावेतत्त इत्यन्दिइय भोजयेत्॥

(1) 'कोपवान् प्रहरिष्यति' इति स्मृतिचिन्द्रकापाठः । 'को मेऽच' इत्येव हेमाद्रिः (१३७८) (2) 'तत्सर्वमसुरैर्भुक्तं सर्वमेवासुरं भवेत्'। (हेमाद्रिः, १३७८) ब्रह्मपुराणे 1

ततो मधुपृताक्तं तु सोष्णमन्नं तिलान्वितम्। गृहीत्वा देवतीर्थेन प्रणवेनैव तत्पुनः ॥ एतद्वोऽन्नमितीत्युक्तवा विश्वेरेवांश्च संयजेत्। पित्भ्यश्च ततो दद्यादन्नमामन्त्रणेन तु॥ अमुकाऽमुकगोत्रैतत्तुभ्यमत्रं स्वधा नमः। <sup>2</sup>अथ दत्वा समग्रं तु जलान्नं भोजनं क्रमात्॥ विश्वेभ्यः आद्धदेवेभ्यः कुर्याच प्रतिपादनम्। द्विजाङ्गुष्ठं गृहीत्वा तु पठेन्मन्त्रं च वाग्यतः॥ पृथिवी ते पात्रमित्यन्नं गृहीतं चिन्तयेत्पठन्। कृष्ण हव्यमिदं रक्ष मदीयमिति कीर्तयेत्॥ पुनस्तेनैव मन्त्रेण पितृभ्यश्च निवेदयेत्। एकैकस्याऽथ विप्रस्य गृहीत्वाङ्गुष्ठमादरात् ॥ अमुकामुकगोत्रैतत्तुभ्यमन्नं स्वधा नमः। तिलमन्नं च पानीयं सकुदां तेन चायतः॥ विकिरेतिपतृभृत्येभ्यो जपन्नपहता इति। तेभ्यो दद्यादपोशानं भवन्तः प्राशयन्त्वित ॥

बौधायनः [२, १४, ११-१२; १५, १-२]

अथेतरद्वाह्मणेभ्यो निवेच ब्राह्मणस्याङ्गुष्टेनाऽ-निवेच ब्राह्मणस्याङ्गुष्टेनाऽ-निवेचा दत्तस्याऽप्रमादाय पृथिवी ते पात्रं चौरिपधानं ब्राह्मणस्य मुखेऽमृतं जुहोमि। ब्राह्मणानां त्वा विचावतां प्राणापानयोर्जुहोम्यक्षितमसि मा पितॄणां क्षेष्टा अमु-

(1) हेमाद्रिः, १३८३

(2) हमाद्रिः, १३७७

(3) 'अथतरत् साङ्गुष्ठेन पाणिनाऽभिमृशति' इति मुद्रितवौधायनीये ।

(4) 'ब्रह्मणस्त्वा मुखे जुहोमि' इति मुद्रितवौधायनाये

त्राऽमुिष्मन् लोक इति । द्वितीयमनुदिक् ति । अन्तरिक्षसमं तस्य ते वायुक्पश्रोता यजंषि ते मिहमा दत्तस्याऽप्रमादाय पृथिवी ते पात्रं चौरिषधानं ब्राह्मणस्य मुखेऽमृतं जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयोर्जुहोम्य-क्षितमिस मा पितामहानां क्षेष्ठा अत्राऽमुिष्मन् लोक इति । तृतीयमनुदिक्षाति । चौसमं तस्य त आदित्योऽनुक्याता सामानि ते मिहमा दत्तस्याऽप्रमादाय । पृथिवी ते पात्रं चौरिषधानं ब्राह्मणस्य मुखेऽमृतं जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयोर्जुहोम्यक्षितमिस मा प्रिता-महानां क्षेष्ठा अमुत्राऽमुिष्मन् लोक इति ॥

<sup>3</sup>अथाप्युदाहरन्ति—

अग्नौकरणशेषेण यदन्नमभिघार्यते । <sup>4</sup>तिस्मिश्च प्राशिते दद्याद्यदन्यत् प्रकृतं भवेत् ॥ निरङ्गुष्ठं तु यच्छ्राद्धं न तत् प्रीणयते पितॄन्<sup>5</sup>।

'इतरत्' ओदनव्यञ्जनादीन्। 'अग्नौकरणशेषेण' इति, अग्नौकरणाज्यशेषेण । 'अन्नं' अग्नौकरणाय यदुद्धृतम्। 'प्राशिते' प्रक्षिप्ते हुत इति यावत् । 'अन्यत्पकृतं' भोजनार्थं यदोदनव्यञ्जनादि प्रसाधितम् । 'निरङ्गुष्ठं' उक्तप्रकाराङ्गुष्ठस्पर्शशृन्यम्॥

- (1) 'द्वितीयमनुदिशति' इति नास्ति मुद्रितबौधायनीये
- (2) 'तृतीयमनुदिशति' इति नास्ति मुद्रितबौधायनीये
- (3) अथ वै भवतीति मुद्रितबौधायनीये
- (4) Line omitted by printed text of Baudhāyanā.
- (5) 'प्रीणाति वे पितून्' इति मुद्रिनवौधायनीये ।

24

दचादिति वक्ष्यमाणे—

कात्यायनः [श्राद्धकलपसूत्र, २, २-३]

हुतदोषं दत्वा पात्रमालभ्य जपति पृथिवी ते पात्रं चौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखेऽसृतं जुहोमि स्वाहेति। वैष्णव्यर्चा यजुषा वाङ्गुष्ठमवगास्य॥

## शङ्खलिवितौ

हिवरित्येवं साङ्गुष्ठमन्नविधिं ब्राह्मणेभ्यो दयात्॥ अस्यायमर्थः-'अन्नविधिः' अन्नप्रकारः पायसादिः 'साङ्गुष्ठं' ब्राह्मणाङ्गुष्ठनिवेदानपूर्वकं 'इदं हवि'रित्यमिधाय सङ्गल्पनीय इति॥

## हारीतः2

निरङ्गुष्ठं तु यच्छाद्धं तन्न प्रीणयते पितृत् । तस्मादङ्गुष्ठमाकस्य जपेन्मन्त्रं समाहितः ॥ 'मन्त्रः' 'इदं विष्णुविचकसे' इति ।

## तथा

अथात्रं निहितं पात्रे पिहितं तद्वर्षीयसा । संस्कृतं स्थानमायाति तद्वदङ्गुष्टसंस्कृतम् ॥ 'वर्षीयसा' अधःपात्राद्बृहत्तरेण ॥

<sup>(1)</sup> अत्र ऋग् 'इदं विष्णुः'; 'विष्णो हव्यं रक्षस्व' इति यजुः । [ग्रु. यजु. सं., ५, १५-इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निद्धे पदम् । समूद्धमस्य पा सुरे स्वाहा ॥]

<sup>(2)</sup> हेमाद्रिः, १३७९

# ॥ १९॥ ॥ अथ भोजनविधिः ॥

तत्र याज्ञवल्क्यः [१, २३९]

सन्याहृतिकां गायत्रीं मधुवाता इति त्र्युचम्। जप्तवा यथासुर्वं वाच्यं भुझीरंस्तेऽपि वाग्यताः॥

मनुः, हारीतविष्णुयमशातातपा उशंना च द्वितीये²

अत्युष्णं सर्वमन्नं स्याद्मुङ्गीरंस्तेऽपि वाग्यताः।
न च द्विजातयो ब्र्युर्वात्रा एष्टा हविर्युणान्॥
यावदृष्म अवत्यन्ने यावदश्रन्ति वाग्यताः।
तावदश्रन्ति पितरो यावन्नोक्ता हविर्युणाः।
हविर्युणा न वक्तव्या यावद्वै पितृतर्पणम्॥
तैश्रापि तर्पितैः सम्यग्वक्तव्यं शोभनं हविः।

वाग्यतत्वाभिधानेनैव श्राद्धभोक्तुईविर्शुणानभिधाने सिद्धे 'न च द्विजातयो ब्र्यु'रिति पुनर्वचनं हस्तसंज्ञादि-नापि गुणप्रतिपादननिषेधपरम्॥

देवलः

ब्राह्मणश्च यथा शुद्धः प्रसन्नेन्द्रियमानसः। पैतृकान्नमुपाश्रीयादसंश्रान्तः प्रसन्नवान्

## 'प्रसन्नवान्' प्रसन्नः॥

(1) 'यथामुखं' तु भोजनविषयम् । यद्रोचते येन च क्रमेण, ते तथैव मुझीरिक्तत्यर्थः (विश्वरूपः) ॥ 'वाग्यताः' मौनिनः (मिताक्षरा) । (2) मनुः, ३, २३६-२३७, प्रथमे द्वितीये, विष्णुः, ८१, २०, द्वितीये तथा

अन्नपानकशीतोदं ददङ्गयो स्ववलोकितः। वक्तव्ये कारणे संज्ञां कुर्वन् सुङ्गीत पाणिना॥

अस्यार्थः-अन्नाचुपनीय तद्दानार्थे दात्रा 'अवलोकितः' संज्ञां कुर्यादेव। 'वक्तव्ये' कारणे स्वीकाराऽस्वीकारहेतौ॥

शङ्खलिवितौ

ब्राह्मणा अन्नगुणदोषौ नाभिवदेयुः । नानृतं ब्र्युः । अन्योन्यं न प्रशंसेयुः । अन्नपानं न प्रभ्तमिति ब्र्युरन्यत्र हस्तसंज्ञायाः । यावद्भूमौ यावदप्रशस्तं यावत् सोष्म तावदश्रन्ति पितरः । अन्यत्र फलम्लपानकेभ्यः ॥

'यावद्भूमा'विति, भोजनपात्रं तिष्ठतीति शेषः । तेन तस्योद्धरणं न कर्तव्यम् । 'अप्रशस्तं' अकृतप्रशंसम् ।

तथा च वराहपुराणे

उद्देश्यदि पात्रं तु ब्राह्मणो ज्ञानदुर्वतः। रहित ११। । १५५ हरित ११। । १५५

यमः

यस्तु पाणितले सुङ्क्ते यः सवायुस्तथाइनुते।
न चास्य पितरोऽश्वन्ति यश्चैवाग्रे प्रशंसित ॥
श्राद्धे नियुक्तो सुञ्जानो न एच्छेल्लवणादिषु।
उच्छिष्टाः पितरो यान्ति एच्छतो नात्र संशयः॥
दातुश्च पततो बाहुर्जिह्ना भोक्तुश्च भिद्यते।

'सवायुः' फूत्कारसहितः॥

प्रभासखण्डे

यश्च फूत्कारवद्भुङ्क्ते यश्च पाणितले द्विजः।

## न तदश्रन्ति पितरो यत्सवायुः समश्रुते ॥

## वारहपुराणे

याचते यदि दातारं ब्राह्मणो ज्ञानवर्जितः। पितरस्तस्य नाश्चन्ति दातुर्भोक्तुर्न संज्ञायः॥

विष्णुः [८१, ११-१४]

अश्रीयुश्च ब्राह्मणा वाग्यताः। न वेष्टितिहारसः। न सोपानत्काः। न पीठोपहितपादाः॥

## <sup>1</sup>मनुशातातपौ

यद्रेष्टितिशा भुङ्क्ते यद्भुङ्क्ते दक्षिणामुखः। सोपानत्कश्च यद्भुङ्क्ते तद्वै रक्षांसि भुञ्जते॥ ²योऽप्रसन्नमना भुङ्क्ते सोपानत्कोऽपि वा पुनः। प्रलापशीलः कुद्धो वा स विप्रः पितृदूषकः॥ प्रहसन् वापि यो भुङ्क्ते स नाप्याययते पिनृन्। यो वेष्टितशिरा भुङ्क्ते यो वा भुङ्क्ते विगईयन्॥

#### यमः

यो वेष्टितशिरा भुङ्क्ते यद्भुङ्क्ते वृषलीपतिः। सोपानत्कश्च यद्भुङ्क्ते यचाऽश्नाति तिरस्कृतम्॥ तत्सर्वे दानवेन्द्राय ब्रह्मा भागमकल्पयत्।

#### हारीतः

उद्घृत्य पाणिर्विहसन् सकोधं विस्मयान्वितः। श्राद्धकालेषु यद्भुङ्क्ते न तत् प्रीणाति वै पितॄन्॥ आसुरं विस्मयात्रं स्यात् कोधात्रं राक्षसं विदुः। असत्कृतमवज्ञातं पैशाचं परिचक्षते॥

- (1) मनु: ३, २३८.
- (2) देवल:-इति हेमाद्रि:, १०२१

वसिष्ठः [११, २५ २६]

उभयोहस्तयोर्भुक्तं पितृभ्योऽत्रं निवेदितम्। तदन्तरं प्रतीक्षन्ते ह्यसुरा दुष्टचेतसः॥ तस्मादद्यन्यहस्तेन क्र्योदन्नसुपागतम्। भाजनं वा समालभ्य तिष्ठेतोच्छेषणाद्वुधः।॥ 'तस्मादग्रन्यहस्तेन' दातुभीक्तुवी संबन्धसहितम्।

बौधायनः [२, १५, ३-९]

उभयोः शाखयोष्ठिक्तं पितृभ्योऽतं निवेदितम्।
तदन्तरमुपासन्ते असुरा दुष्टचेतसः॥
यातुधानाः पिशाचाश्च प्रतिलुम्पन्ति तद्धविः।
तिलादानेष्वदायादास्तथा क्रोधवशेऽसुराः॥
काषायवासा यान् क्रुरुते जपहोस्प्रतिग्रहान्।
न तद्देवगमं भवति हव्यकव्येषु यद्धविः॥
यच दत्तमनङ्गुष्टं यचैव प्रतिगृद्धते।
आचामति च यस्तिष्ठत्र स तेन समृध्यते॥
आचन्तयोरपां प्रदानं सर्वत्र। जपप्रभृति यथ्विधानम्। शेषसुक्तमष्टकाहोमे॥

'अदायादाः' असम्बन्धिनः । 'क्रोधवशे' दातरि सतीति शेषः । 'आचन्तयोरपां प्रदाने' आदावपां प्रदान-मपोऽशनम् , 'अन्ते' भोजनसमाप्तौ । 'प्रभृति'शब्दात् पितृध्यानाचुपादानम् ॥

#### शातातपः

उपवीतं कटौ कृत्वा कुर्याद्गात्रानु छेपनम्। प्रकासाश्च योऽश्रीयान्निराज्ञाः पितरो गताः॥

(1) 'उमे' इति मुद्रितवासिष्ठे

उपवीती ततः कुर्याद्वृतः श्राद्वेऽनुरुपनम् । न नियुक्तः शिखावर्जं माल्यं शिरिस धारयेत्॥ सन्यादंसात् परिश्रष्टं नाभिदेशे न्यवस्थितम् । एकवस्त्रं तु तं विद्यादैवे पित्र्ये च वर्जयेत्॥

## शङ्खिलितौ

नाऽग्रासनस्थः पूर्वमहनीयात् । नाभ्यधिकं दचात्। न प्रतिगृह्णीयात्॥

'अग्रासनस्थः' पङ्क्तिसूर्धन्युपविष्टः । 'पूर्वम्' इतर-ब्राह्मणभोजनोपक्रमात् प्राक् । 'अधिकं' स्नेहादिना विषमम् ॥

#### यमः

अग्रासनोपविष्टस्तु यो भुङ्क्ते प्रथमं द्विजः। बहुनां पद्यतां सोऽज्ञः पङ्क्तया हरति किल्बिषम्॥

#### शातातपः

हस्तं प्रक्षाल्य यश्चापः पिबेद्भुक्तवा द्विजः सदा। नदन्नमसुरैर्भुक्तं निराज्ञाः पितरो गताः॥

'भुक्त्वा' भोजनं परिसमाप्य । 'आपो'ऽत्र भोजना-न्त्यचुलुकगताः ।

#### यमः

यत्तु भुक्तवा पुनर्भुङ्क्ते यच तैलाभिघारितम्। रजस्वलाभिर्यद्दष्टं तद्वै रक्षांसि भुज्जते ॥ निरोङ्कारेण यद्भुक्तं परिविष्टं समन्युना। दुरात्मना च यद्भुक्तं तद्वै रक्षांसि गच्छति॥ कीटकेशावपत्रं च क्षुतं श्वभिरवेक्षितम्। इदितं चावधूतं च तद्वै रक्षांसि गच्छति॥ अवेदव्रतचारित्रास्त्रिभिवणैद्विजातयः। मन्त्रवत्परिविष्यन्ते तद्वै रक्षांसि गच्छति॥ विधिहीनममृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्। अश्रद्धया हुतं दत्तं तद्वै रक्षांसि गच्छति॥

'तैलाभिघारितं' घृतासंभवे । 'निरोङ्कारः' सर्वथा वैदिकमन्त्ररहितः। 'अवध्तं' वाससेति दोषः। 'मन्त्रहीनं' 'पृथिवी ते' इत्यभिमन्त्रणरहितम्॥

#### उशना

नियुक्तश्चैच यः श्राद्धे यत्किश्चित्परिवर्जयेत् पितरस्तस्य तं मासं नैराइयं प्रतिपेदिरे ॥

पङ्क्तिपरिविष्टमरोचमानमपि यथादाक्ति किश्चिदपि भक्षणीयमिति॥

वसिष्ठः [११, ३४]

नियुक्तस्तु यतिः श्राद्धे दैवे वा मांसमुत्सृजेत्। यावन्ति पशुरोमाणि तावन्निरयमृच्छति॥

आपस्तम्बः [२, १८, १२]
न चाऽतद्गुणायोच्छिष्टं दद्यात्।
'अतद्गुणाय' श्राद्धभोक्तृगुणरहिताय॥

मनुः [३, २४९]

श्रादं सुक्तवा यदुच्छिष्टं वृषलाय प्रयच्छति। स मूदो नरकं याति कालसूत्रमवाक्तिराः॥

## देवलः

श्राद्धभोजी समुच्छिष्टं वृषछेभ्यो ददाति चेत्। स मृढोऽनिष्कृतिः प्राहुः प्रायश्चित्तेन शुध्यति॥

#### श्राद्धकाण्डे मोजनविधिः

893

'अनिष्कृतिः' प्रायश्चित्तं विना तस्य निष्कृतिर्नास्तीति 'प्राहुः'॥

## ब्रह्माण्डपुराणे

स्त्रीश्द्रायाँ उनुवेताय आद्योचिछ छं न दापयेत्। यो द्याद्रागसंमोहात्र तद्गच्छिति वै पितृन्। तस्मान्न देयमुच्छिष्टमन्नायं आद्यकर्मणि। अन्यत्र द्धिस्पिभ्यो शिष्याय च सुताय च॥

'अन्यत्र दिधसिपिभ्यी' इति, दिधसिपिन्यतिरिक्त-मुच्छिष्टं न कस्मैचिदपि दातन्यम् । दिधसिपिषोस्तु शिष्यपुत्रयोरिप आद्धभोक्तृगुणोपेतयोरभ्यनुजा ॥

# ॥ २० ॥ ॥ अथ जपादिविधिः॥

#### तत्र कायात्यनः

अश्वतसु जपेद्याहृतिपूर्वी गायत्रीं सप्रणवां सकृत् त्रिर्वा रक्षोत्रीः पित्र्यमन्त्रान् पुरुषसक्तमन्यानि च पवित्राणि।

'रक्षोद्यीः' 'कृणुष्व पाजः' इत्याद्या ऋचः । 'पित्र्य-मन्त्राः' 'उदीरतामवर' इत्यादयः । 'पवित्राणि' इति-रुद्रीयप्रभृतीनि ।

## निगमः

भुञ्जतसु जपेत् <sup>3</sup>सवितृमन्त्रातृग्यज्ञस्सामेतिहास-पुराणरक्षोद्रीः पावमानीहृदीरतामवरेति मधुमतीश्च ॥

- (1) तै. सं., १, २, १४
- (2) तै. सं., २, ६, १२
- (3) 'पवित्रमन्त्रान्' इति हेमाद्रिः, १०७१
- (+) 'पुराणानि रक्षोन्नीपावमानीरुदीरतामवरमध्वन्नवतीश्च मन्त्रान् द्वादशाष्टा-क्षरप्रभृतीन् ' इति हेमाद्रिणादृतपाठः । 'रक्षोन्नीः' 'कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वी'मित्याद्याः पञ्चदश्चरः । 'रक्षोहणं वाजिनमाजिद्यन्मी'ति पञ्चविंशतिः । 'इन्द्रासोमा तपतं रक्ष उज्ज्वलमि'ति पञ्चविंशतिः । 'अग्ने हंसन्यत्रिणमि'ति नव पावमान्यः । 'पुनन्तु मा पितर' इत्याद्याः षोडशर्चः । 'तरत्-समन्दी'ति बर्गः । 'पवस्व विश्वचर्षण' इति त्रिंशहृचः । 'त्वं सामाशी'ति द्वात्रिशदित्येताः । 'उदीरतामवर' इत्याद्याश्चतुर्दश । 'मधुमत्यः' 'मधुबाता ऋतायत' इत्याद्याः । तद्वा नरासनयेदमित्येवंप्रकारञ्च । अन्नवत्यः 'पितुं नुस्तोष'मित्याद्या एकादशर्चः ॥ (हमाद्रिः, १०७१)

विष्णुः [७३, १५-१६]

ततस्त्वदत्सु ब्राह्मणेषु यन्मे प्रकामादहोरात्रैर्यद्वः क्रव्यादिति जपेत्। इतिहासपुराणधर्मशास्त्राणि च॥

बौधायनः [२, १४, ५]

रक्षोग्नानि च सामानि स्वधावन्ति यज्ंषि च। मध्वचोऽथ पवित्राणि श्रावयेदाशयन् शनैः॥

'रक्षोन्नानि च सामानि' 'यद्वा उ विश्वपति' इत्यादि ऋच्युत्पन्नानि । 'स्वधावन्ति यजूंषि च' 'पितृभ्यः स्वधा-विभ्यः' इत्यादि । 'मध्वृचः' 'मधुवाता ऋतायत' इत्याद्याः ।

हारीतः

यदात्र्तं मन्येत पुनन्तु मा पितर इति षोडशपावमा-नीर्जपेदादितस्त्रीन् । अत्र पितर इति यज्ञः । नमो वः पितर इति यज्ञः <sup>2</sup>स्यामान्तम् । मधुवाता ऋतायत<sup>3</sup> इति तिस्रः । पुनन्तु मा पितर<sup>4</sup> इत्यनुवाकः । त्वं सोम प्रचिकत इति चैषा

(1) 'रक्षोघ्रोनि सामानि'—'अमे रक्षाणो अंहस:' (साम. सं., पूर्वार्ध., १-१-३); 'अमे युक्वाहि ये तव' (सा. सं., पू., १, ३, ४); 'प्रत्यमे मिथुना दह यातुधाना (ऋ. सं., ८, ४, ९, ४); 'प्रत्यमे हरसा हरः' (सा. सं., पू., १, २, ५, ५); 'न तस्य मा यया च न' (सा. सं., पू., २,१,१,८); ग्रुष्ट्यमे नवस्य मे' (सा. सं., पू., २, १, १, १०); 'यद्वा उ विश्वपतिः चिताः' (सा. सं., पू., २, १, २, ८); अमें होतारम्' (सा. सं., पू., ५, २, ३, ९) एतत्सूक्तोत्पन्नानि । 'स्वधावनित यज्ञंषि च', 'सोमाय पितृपीताय स्वधा नमः', [बौ. य. सू., १, ९, ८.] इत्यादीनि । 'मध्वचः'—'मधुवाता' इत्यादीनि त्रीणि [तै. सं., ४, २, ७—९,] । 'पवित्राणि'—'पवमानः सुवर्जनः' [तै. ब्रा., १, ४, ८] [=पावमान्यः] इत्यादीनि । भुझानान् ब्राह्मणान् श्रावयेत् ॥ (गोविन्दस्वामिविवरणे) ॥ 'मध्वचः', मधुमत्यः ऋचः [ऋ. सं., १, ६, १४] ॥ 'पवित्राणि' पुरुषसूक्तादीनि सूक्तानीति हेमाद्रिः ॥ [१७०१]।

(2) 'स्मान्तं' इति हेमाद्रिपाठः । 'वयं तेषां विषष्ठा भूयास्म' इत्यतदन्तमिति व्याख्यातम् । [हे. १०७४], 'स्मायान्तं' इति उ.

(3) वाज. सं; १३,१७.

पित्र्या संहिता । एतान् जपन् पितॄन्प्रीणाति पितॄणां चास्याक्षयं भवति ॥

'आदितस्त्रीन' 'पुनन्तु मा पितरः' इत्युपक्रम्य श्रीन् मन्त्रान् सदैव श्राद्धे जपेदित्यर्थः । 'यजुः स्यामान्तम्' 'मधुत्वं स्याम'इत्यन्तम् आश्वलायनस्त्रपठितम् ॥

राङ्खिलिबितौ

पवित्राञ्जलिपाणिर्दर्भेष्वासीनो मधु वाता इति जपेत्। पवित्रं धर्मशास्त्रमप्रतिरथञ्च मध्ये गायत्रीमनुश्राव्य॥

'अप्रतिरथं' 'आग्रुः शिशान' <sup>।</sup>इत्यादि । 'अनुश्राच्य' श्रावित्वा ॥

मनुः [३, १३२]

स्वाध्यायं श्रावयेत् पित्र्ये धर्मशास्त्राणि चैव हि। आख्यानानीतिहासांश्च पुराणानि खिलानि च॥ 'खिलानि' श्रीसूक्तादीनि।

मत्स्यपुराणे

ब्रह्मविष्ण्वर्करुद्राणां स्तोत्राणि विविधानि च। इन्द्रेशसोमसूक्तानि पावमानीश्च शक्तितः॥ बृहद्रथन्तरे तद्वज्ज्येष्ठं साम तथा बृहत्। ²तथैव शान्तिकाध्यायं मधुब्राह्मणसेव च³॥

- (1) आग्रः शिशानो वृषमो न युध्मो धनाधनः क्षोभणश्चर्षणीनाम्। सङ्कत्देनोऽनिमिष एकवारःः शतः सेना अजयत् साकमिन्द्रेः। इत्यादि, तैत्तरीयसंहिता, ४, ६, ४, १—५.
  - (2) हेमाद्रि:, १०७९—'मात्स्यपाद्मप्रभासखण्डेषु'
- (3) शत्रो वात: पवतामित्यादि: 'शान्तिकाध्यायः'। 'इदं पृथिवीत्यादि' 'मधुब्राह्मणम्'। यदेतन् मण्डलं तपतीत्यादि 'मण्डलब्राह्मणम्'। तथा भुञ्जानानां विप्राणां आत्मनश्चापि यत्प्रीतिकरमितिहासाख्यानादि वीणावेणुध्वन्यादिकं 'तद्वत् ' वेदजपवत् श्रद्धापूतेन मनसा तदिष कारयेत् ॥ (हेमाद्रि: १०७५)

मण्डलब्राह्मणं तद्वत् प्रीतिकारि च यत्पुनः। विप्राणामात्मनश्चैव तत्सर्वे समुदीरवेत्॥

ब्रह्मपुराणे

वीणावंदाध्वनी वाथ विषेभ्यः सन्निवेदयेत्॥

विष्णुपुराणे [३, १५, ३१-३७]

रक्षोघ्रमन्त्रपठनं भूमेरास्तरणं तिलैः। कृत्वा ध्येयाश्च पितरस्त एव द्विजसत्तमाः॥ पिता पितामहश्चेव तथैव प्रपितामहः। मम त्रिं प्रयान्त्वय 'विद्वहेहेषु संस्थिताः ॥ पिता पितामहश्चेव तथैव प्रपितामहः। तृप्तिं प्रयान्त पिण्डेन मया दत्तेन भृतले॥ पिता पितामहश्चेव तथैव प्रपितामहः। तृतिं प्रयान्तु मङ्गक्या मयैतत्समुदाहृतम् ॥ मातामहस्त्रिभुपेतु तस्य तथा पिता तस्य पिता तु योऽन्यः। विश्वे च देवाः परमां प्रयान्त वृतिं प्रणइयन्तु च यातुधानाः॥ यज्ञेश्वरो हव्यसमस्तकव्य-भोक्ताऽव्ययातमा हरिरीश्वरोऽत्र। तत्सनिधानादपयान्तु सचो रक्षांस्यदोषाण्यसराश्च सर्वे ॥

'मयैतत्समुदाह्यत'मिति मन्त्रलिङ्गात् पितॄन् ध्यायता स्तोत्रमेतत्पठनीयं ब्राह्मणभोजनकाले॥

(1) 'विप्रदेहेयु' इति हेमाद्रिपाठः

## <sup>1</sup>वायुपुराणे

सप्तार्चिषं प्रवक्ष्यामि सर्वकामप्रदं शुभम्। अमृतीनां समृतीनां पितृणां दीप्ततेजसाम् ॥ नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां योगचक्षुषाम्। इन्द्रादीनां जनेतारो दक्षमारीचयोस्तथा॥ सप्तर्षीणां पितृणां च तान्नमस्यामि कामदान्। मन्वादीनां जनेतृंश्च<sup>2</sup> सूर्याचन्द्रमसौ तथा ॥ तान्नमस्कृत्य सर्वान् वै पितृनप्सु दधिष्वपि । प्रजापतये करुयपाय सोमाय वरुणाय च ॥ योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः। नक्षत्राणां ग्रहाणां च वाय्वग्नयोश्च पितंस्तथा ॥ चावाष्ट्रियचोश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः। देवर्षीणां 'जनेतृंश्च सर्वदेवनमस्कृतान् ॥ <sup>6</sup>अभयस्य सदा दातृन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः<sup>7</sup>। पितृगणेभ्यः सप्तभ्यो नमो लोकेषु सप्तषु ॥ स्वयम्भुवे नमश्चेव ब्रह्मणे योगचक्षषे । एतदुक्तं तु सप्ताचिदेविषिगणपूजितम् ॥ पवित्रं परमं ह्येतच्छ्रीमद्रक्षोनिरासनम् 10 ॥

- (1) हेमाद्रिः, १०८१—प्रभासखण्ड—ब्रह्माण्डपुराणविष्णुधर्मेषु इति ।
- (2) 'जनेतारः' इति हेमाद्रिपाठः; 'च नेतारः' इति श्राद्धप्रकाशः
- (3) 'पितूनप्स्वणेंवेषु च' इति हे ; च नेतार:' इति श्रा. प.
- (4) 'जनेतारः' इति हे ; श्रा, प्र.
- (5) 'सर्वलोकनमस्कृताः' इति हेमाद्रिः, श्रा. प्र.
- (6) Line missing in Hemādri's citation.
- (7) अत्र हेमाद्रौ [१०८२]—एपोऽर्ध: अधिकः—त्रातारो ये च भूतानां नमस्ये तान् पितामहान् ।
  - (8) 'लोकचक्षुषे' इति हेमाद्रिः । १०८२], श्रा. प्र., [१३१]
  - (9) ब्रह्मित्रगणसेवितमिति हेमाद्रिः, श्रा. प्र.
  - (10) 'रक्षोविनाशनं' इति हेमाद्रिः, आ. प्र.

# ॥ २१ ॥ ॥ अथ श्राद्योत्तरं कर्न ॥

याज्ञवल्क्यः [१, २४०-२४८]

आतृतेस्तु पिवत्राणि जप्त्वा पूर्वजपं तथा॥
अन्नमादाय तृप्ताः स्थ रोषं चैवानुमान्य च²॥
तदन्नं प्रकिरेद्भूमौ दयाचापः सकृत् सकृत्॥
सर्वमन्नमुपादाय सतिलं दक्षिणामुखः।
उिच्छप्तिन्निष्यौ पिण्डान् अपदयात्पितृयज्ञवत्॥
मातामहानामप्येवं दयादाचमनं ततः।
स्वस्तिवाच्यं ततः कुर्यादक्षय्योदकमेव च॥
दत्त्वा तु दक्षिणां रात्त्या स्वधाकारमुदाहरेत्।
वाच्यतामित्यनुज्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वधोच्यताम्॥
ब्र्युरस्तु स्वधेत्युक्ते भूमौ सिश्चेत्ततो जलम्।
विश्वेदेवाश्च प्रीयन्तां विषेश्चोक्ते इदं जपेत्॥
दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च।
श्रद्धा च नो भा व्यगमद्दहुदेयं च नोऽस्त्विति॥
इत्युक्त्वोक्त्वा प्रिया वाचः प्रणिपत्य विसर्जयेत्।
वाजेवाज इति प्रीतः पितृपूर्वं विसर्जनम्॥

- (1) तुशब्दात् जप एव स्वयं कार्यः । परिवेषणं तु अन्यकर्तृकमेव । एवं च पत्नीव्यापारोऽपि श्राद्धे संपादितः स्यात् ।। (विश्वाह्मपः); तुशब्दात् यथा किंचिदुव्छिष्यते तथा दद्यात् । उच्छेषणस्य दासवर्गभागधेयत्वात् ॥ (मिताक्षरा)
  - (2) 'अनुमान्य ह' इति विश्वरूपपाठः । 'ह्राब्दोऽवधारणार्थः'
  - (3) प्रदद्यात्—'प्रशब्दो मध्यमपिण्डभक्षणप्रतिषेधार्थः' इति विश्वरूपः।
  - (4) 'मा विगमत्' इति मिताक्षरापाठ: । मा व्यगमदिति विश्वरूप: ।
  - (5) 'विसर्जनमेव पितृपूर्वम्, अन्यत् सर्वे देवपूर्वमित्यभिप्रायः' (विश्वरूपः)

यस्मिस्ते 'संस्रवाः पूर्वं पितृपात्रे निवेशिताः। पितृपात्रं तदुत्तानं कृत्वा विप्रान् विसर्जयेत्॥

'पूर्वजपः' सन्याहृतिगायत्री मधुवाता इत्यादि । 'दयाचापः सकृत् सकृत्' भोजनसमाप्तौ चुलकार्थं दत्त्वाऽ-मृतापिधानं तु विप्रेभ्यश्च सकृत्सकृदिति॥

कात्यायनः [श्राद्धकल्पसूत्र, ३, ७-१८]

तृप्तान् ज्ञात्वाऽतं प्रकीर्य सकृत्सकृदपो दत्त्वा पूर्व-वद्गायत्रीं जिपत्वा[जप्त्वा]मधुमतीर्मधु मध्विति[मधुमती] च। तृप्ताः स्थेति पृच्छति। तृप्ताः सम इत्यनुज्ञाकोषमञ्जमनुज्ञाप्य भर्मवमञ्जमेकतो दृत्यो चिछ्छसमीपे दर्भेषु त्रींस्त्रीत् पिण्डान-वनेज्य दद्यात्। आचान्तेष्वित्येके । आचान्तेषूदकं पुष्पा-क्षतानक्षय्योदकं च दद्यात् [दत्त्वा] अघोराः पितरः सन्तु सन्त्वत्युक्ते गोत्रं नो वर्धतां वर्धतामित्युक्ते 'दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्तितरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगम-इहुदेयं च नोऽस्तु द्त्यादिषः प्रतिगृद्धा स्वधावाचनीयान् सपिवत्रान् कुत्राानास्तीर्य स्वधां वाचिष्ण्य इति पृच्छति। वाच्यतामित्यनुज्ञातः पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्यो मातामहेभ्यः प्रमातामहेभ्यः वृद्धमातामहेभ्यश्च स्वधो-च्यतामिति। अस्तु स्वधेत्युच्यमाने स्वधावचनीयेष्वणो

- (1) 'यरिंमस्तु संस्रवाः पूर्वमर्थिपात्रे' इति विश्वरूपः मिताक्षरा च.
- (2) 'तृप्तान' ब्राह्मणान् ज्ञात्वा ब्राह्मणानामम्रतोऽत्तं विकिरेत् इति । ब्राह्मणानामम्रतोऽत्रं प्रिकरेदिति कर्काचार्याः । पङ्क्तिमूर्धन्यस्योत्तरिदरमाने अरिक्षमात्रे विकिरं दद्यादिति हेमाद्रिः ॥
  - (3) अत्र बहुवचनात्सर्वे प्रष्टव्या:।
    - (4) 'सर्वमन्नं' सवप्रकारं माषान्नवर्ज पिण्डपर्याप्तमेकस्मिन् पात्रे उद्धरेत् ।
    - (5) इदं जलादिदानं दैवे सब्येन, पित्र्ये तु अपसब्येनेति कर्काचार्याः।
- (6) अक्षय्योदकशब्देन दत्तान्नपानादेः आनन्त्यप्रार्थनसंबन्धि जलमिधी-यते । तच पितृबाह्मणेभ्य एवेति कर्कः । सर्वेभ्यो दद्यादिति समृत्यर्थसारे ।

निषिश्वति [ऊर्जिमिति] । उत्तानं पात्रं कृत्वा यथाशक्ति दक्षिणां दचात् [ब्राह्मणेभ्यः] । विश्वेदेवाः प्रीयन्तामिति दैवे वाचियत्वा वाजेवाजेऽवतेति विस्रुज्य । आ मा वाज-स्येत्यनुवज्य पदक्षिणीकृत्योपविशेत [प्रविशेत् ] ॥ 4

आश्वलायनगृद्यम् [४, ९, १०-१४]

तृप्तान् ज्ञात्वा मधुमतीः श्रावयेदक्षन्नमीमदन्तेति° च।संपन्नं पृष्ट्वा यचदन्नमुपभुक्तं ततस्ततः स्थालीपाकेन सह पिण्डार्थमुद्ध्य दोषं निवेदयेत् । अभिमतेऽनुमते वा

- (1) 'ऊर्जमिति'- ऊर्जे वहन्तीरमृतं घृतं पर्यः कीलां परिस्तंम् । स्वधार्थं तर्पयत मे पितून् ॥ (बाजसनेयसंहिता, २,३४)-मन्त्रश्चायं समवेतार्थः । अतोऽस्य मातृश्राद्धे 'मातृभ्यः,' 'पितामहीभ्यः' इत्याहुः संख्यासमवेतार्थः ॥
- (2) ''वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विष्रा अमृता ऋतज्ञाः । अस्य मध्यः पिवत माद्येध्वं तृप्ता यात पथिभिर्देवयानैः" [वाजसनेयसंहिता, २१,११] इति मन्त्रेण विष्रान् विसर्जवेत् । विसर्जनं तु पितृपूर्वकम् । निमन्त्रणादिपदार्थजातं देवपूर्वे भवति । विसर्जनं तु पितृपूर्वकमिति सेधातिथिः ॥
- (3) ''आ मा वार्जस्य प्रसवो जंगम्या देये द्यावाष्ट्रियवी विश्वरूपे । आ मा गन्ता पितरो मातरा च मा सोमो अमृतत्वेन गम्यात् ॥ वार्जनो वाजितो वाजितो वार्जने सस्वो सो बृहस्पते भागमविजिन्नत निमृजानाः ॥'' (वाजसनेयसंहिता, ९, १९) इति मन्त्रेण विप्रान् विसर्जयेत् । इति मन्त्रेण अनुन्न अनु पश्चात् द्विजान् सीमान्तं गत्वा प्रदक्षिणीकृत्य स्वयहं प्रविशेत् ॥ [गदाधरभाष्यादुद्भतम्]

(4) Words in brackets occur in the manuscript, and they either do not occur or occur in a different form in the printed Srāddha Kalpa Sütra.

- (5) 'मधुमत्यः' तिस्रः—वाजसनेयसंहिता, १३,२७-२७—
  मधु वार्ता ऋतायते मधु क्षरित् सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ मधु
  नक्तंमुतोषसो मधुमत्पार्थिवः रजः । मधु द्यौरस्त नः पिता ॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाः अस्त स्र्यः । माध्वीर्गावो भवन्त नः ॥
- (6) अक्षन्नमीमदन्त ह्यन्ने प्रिया अध्यूषत । अस्तीषत् स्वभानवो विप्रा निविष्ठया मृती योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ [वाज. स., ३,५१]।

26

मुक्तवत्स्वनाचान्तेषु पिण्डान् निदध्यात्। प्रकीर्यान्नमुपवीर्यो स्वधोच्यतामिति विस्रजेदस्तु स्वधेति वा॥

'स्थालीपाकेन सह' इत्यभिधानात् केवलाऽऽवसः ध्याग्निमन्तः पिण्डपितृयज्ञार्थे स्थालीपाकं अपियत्वा-त्रदानान्तं आदं निर्वत्यं स्थालीपाकस्याग्रेणऽग्नौ-करणहोमं कृत्वा ब्राह्मणान् भोजियत्वा आद्धरोषाक्षेन स्थालीपाकान्नमेकीकृत्य पिण्डप्रदानं कर्तव्यम् । 'अभिमते' आद्धभोक्त्रा स्वीकृते । 'अनुमते' तेनैव इष्टैः सह सुज्यता-मित्यनुज्ञाते ॥

## शङ्खलिखितौ

गायत्रीमनुश्राव्य तृप्तान् ज्ञात्वा स्विदितमिति पृष्ट्वा दोषमत्रमनुज्ञाप्य प्रकृतादन्नविकिरं विद्यात्। स्वधां वाच-यित्वा विष्टरांस्त्रीन् निद्ध्यात्। त्रीण्येवोदपात्राणि सतिलानि सपिवत्राणि मृन्मयादममयौदुम्बराणि वा धूपगन्धमाल्या-दर्शदीपाञ्जनादीनि चोपहरेत्। सर्वान्नप्रकारमादाय पिण्डान् निद्ध्यात्। अपसन्येन पाणिना दक्षिणं पाणिमुपधार्ये-कैकं त्रिभिरभिमन्त्र्यासावेतत्त इति दर्भेषु तेष्वेव पाणी प्रमुख्योदपात्रैः परिश्राव्य ब्रूयादातारः सन्तिवित बहुदेयं च नोऽस्तिविति॥

#### यमः

ततो भुक्तवतां शेषादन्नशेषं निवेदयेत्। यथा ब्रूयुस्तथा कुर्यादनुज्ञातस्तु तैर्द्विजैः॥ तृशानाचामयेत्रृष्ट्वा वै ददाति प्रयन्नतः। आचान्ताननुजानीयादिभवाद्य कृताञ्जिलेः॥

- (1) अन्नाद्विकरामिति हेमाद्रिपाठः (१४०६)
- (2) हेमाद्रिः, १४०६
- (3) हेमाद्रिः, १४३२

भवन्तो रमतामत्र ज्ञात्वाऽनुज्ञातलक्षणम्। स्वधेति चेति वक्तव्यं प्रीयन्तां पितरस्त्वित ॥ अक्षय्यमन्नपानं च वाच्यं प्रीतैर्द्विजातिभिः। ततो निर्वपणं क्रयति पिण्डानां तदनन्तरम् ॥ शुचौ देशे विविक्ते च प्रयत्नेनोपपादयेत्। विष्टरांस्त्रीन वपेत्तत्र नामगोत्रसमन्वितान् ॥ अद्भिरभ्युक्ष्य विधिवत्तिलैरभ्यवकीर्य च। ततो दर्भेषु तं हस्तं निर्मृज्याह्रेपभागिनाम्॥ ततः पानीयकुम्भेन तर्पयेत् प्रयतः पितृन्। पूर्विपण्डं प्रयच्छेतु पित्र्यं च पृथिवीति च ॥ पितामहाय त्वपरमन्त्रिक्षे च दापयेत्। प्रितामहाय च ततस्तृतीयं तु निवेदयेत्॥ चौर्विविति मन्त्रेण श्रुतिरेषा सनातनी। ततोऽभिवाच प्रणतो वरान् याचेत् पितामहान् ॥ दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद्वहदेयं च नोऽस्त्वित ॥

'पृष्ट्वा वै ददाति प्रयक्षत' इत्यनेनेदमुच्यते द्येषान्नानु-ज्ञापनं न वाङ्मात्रेण, किन्तु तदाने प्रयक्षमिप स्वयं क्रुयादिति। 'ददाति'रत्रार्थपरः, तिष्ठन् होमान् यजत इतिवत्। 'ज्ञात्वा अनुज्ञातलक्षणं' अभिरताः स्मेल्यऽनुज्ञासूचकं चिह्नम् ॥ 'विष्टरान्' पिण्डासनकुशान्। 'वपेत्तत्र' पिण्डानिति शेषः। 'लेपभागिनां' प्रणितामहात्परेषाम्॥

बृहस्पतिः [श्राद्ध., १०६-१०८, १०४, १०५, १२९, १०९]

गृच्छेतृप्तास्ततस्ते तु यद्ब्र्युस्तत्समाचरेत् ।

तत्समीपे प्रक्रर्याच पिण्डनिर्वपणं ततः ॥

(1) 'पृच्छेद्विपान्' इति हेमाद्रिः, १३९१

सर्वस्मात् प्रकृतादन्नात् पिण्डान् मधृतिलान्वितान् ।
पितृमातामहादीनां दयाद्गृद्यविधानतः ॥
दीपगन्धैर्माल्यधृपैस्तथा वस्त्राञ्जनादिना ।
समभ्यच्येदिपात्रं च तेषामुपि निक्षिपेत् ॥
उपस्पृष्टोदकानां तु ब्राह्मणानां ततोऽग्रतः ।
सोदकं विकरेदन्नं मन्त्रं चेमं समुचरेत् ॥
अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम ।
भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम् ॥
वाजे वाज इति प्रोक्तवा ब्राह्मणांस्तान् विसर्जयेत् ।
विप्रान् प्रदक्षिणीकृत्य विप्राणां प्रार्थयेद्वरान् ॥
दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च ।
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्दह देयं च नोऽस्त्वित ॥

## हारीत:

तृप्तान् स्विदितमिति पृच्छेत् स्विदितमिति प्रत्याहुः।
श्रुतमिति दैवेष्वायुष्यमिति स्वैरेष्वाऽऽचान्तेषु भूमौ विकिरं
निनयेत् । 'प्रत्याचान्तेषु सम्लितिलैब्रीह्मणपाणिषु निनयेत्। ओं स्वधेत्याहुरस्तु स्वधेति प्रत्याहुः। ततोऽनुज्ञावचनमभिरम्यतामित्येके। अभिरताः स्मेति प्रत्याहुः। वाजेवाज
इत्यभिवज्य दोषस्य पिण्डान् पितृयज्ञविद्यात्?।
परिषेचनमभिषेचनमुदकाञ्जलिमध्यभाजनमध्यप्रत्यवनेजनं
मार्जनप्रवाहनं विकिरोदकं सम्लितिलैर्यचान्यन्द्रणीं तद्द्याममेकाददाकं आद्रसमृद्धिकामः क्रुर्यात्॥
'श्रुतिमिति दैवेष्'—

देवानुहिइय यच्छाद्धं तत्तु दैविकमुच्यते। हविष्येन विशिष्टेन सप्तम्यादिषु यत्नतः॥

- (1) हेमाद्रि:, १३९५
  - (2) हेमाद्रिः, १४९८

इति भविष्यपुराणोक्तं दैवश्राद्धम् , तत्र श्रुतमिति पृच्छेत् । 'शृतं' सिद्धम् । 'शृतं पाक' इति निपातनात्। 'स्वैरेषु' "श्राद्धं प्रति रुचिश्चेव" इति कथितश्राद्धेषु । 'सम्लितिलैः' सम्ला अत्र कुशाः, तेन सम्लक्षकातिलैः सह । 'निनयेत' जलिमिति होषः । 'ततोऽनुज्ञावचनं' कार्यमिति होषः । तच यथारुचि स्थीयतामित्यादि । 'अभिरम्यतामित्येके' एकेऽभिरम्यतामित्यनुज्ञावचनदाव्देन नियमं मन्यन्ते ॥

## पुनहरित:

श्वश्वादीनां नथा पत्नी पिण्डान् दचात् सुयन्त्रिता। उदकाञ्जलिदीपं च अञ्जनाभ्यञ्जनं तथा॥

'श्वश्वादीनां' इति-यत्र शाखायां मातृप्रभृतीनां पृथक्तवेन पिण्डपदानं विहितं तत्र यजमानत्वादमन्त्रवत्। इदं स्त्रीभ्यः पिण्डदानं केषाश्चिदेव शाखिनाम्॥

## शाङ्खायनगृह्यम् [४,१,५-९]

भुक्तवत्सु पिण्डान् दद्यात्। पुरस्तादेके। पिण्डान् पश्चिमेन तत्पत्नीनां किञ्चिदन्तर्धाय । ब्राह्मणेभ्यः शेषं निवेदयेत् । अग्नौकरणादि पिण्डपितृयज्ञेन कल्पे व्याख्यातम्॥

'पुरस्तात्' ब्राह्मणभोजनात् प्राक्। 'एके' अयं च भेदः शाखाभेदव्यवस्थितः। 'पिण्डान् पश्चिमेन' पित्रादि-पिण्डानां पश्चिमप्रदेशे अनितद्रे किश्चिदन्तर्धायकं कृत्वा। 'अग्रौकरणादि पिण्डपितृयज्ञेन' अग्रौकरणादीतिकर्तव्यता-वता पिण्डपितृयज्ञेन॥

(1) 'स्वसादीनां' इति हारीतधमशास्त्रमातृकायाम्।

[28

#### निगमः

तृत्रेदवामन्त्रय तृताः स्थेति पूर्वविश्विचय पूर्वेषां स्वस्ति-वाच्य ओं स्वधोच्यतामित्युक्तवाऽभिरम्यतां यथा सुख-मिति च संपूज्याऽनुवजेत् ॥

'पूर्ववन्निषिच्य' प्रत्यवनिज्य । 'स्वस्तिवाच्य' स्वस्तीति वाचियत्वा ॥

#### उराना

नृप्तांश्चेमान् प्रभूतं प्रभूतिमत्युक्तवतस्सदिक्षणेन तिलोन्मिश्रितोदकेन च सिच्य त्रीन् पूर्वाननुकीर्तयेत्। दर्भा-स्तीर्णायां भूमौ पिण्डान् निवेदयेत्। ततः स्वधां वाचयेत्। पिण्डानवधार्य तोयेन प्रतिषिच्योदकभाजनान्युतसृजेत्॥

'सदक्षिणेन' दक्षिणाद्रव्यसहितेन । 'प्रतिषिच्य' प्रत्य-वनिज्य ॥

'अदत्सु ब्राह्मणेषु' इत्यनुवृत्तौ विष्णुः [७३, १७-२८, ३२]

उच्छिष्टसिन्नधौ दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु पृथिवी दिवरक्षतेत्येकं पिण्डं पित्रे निदध्यात् । अन्तरीक्षं दिवरक्षतेति
द्वितीयं पितामहाय। चौदिविरक्षतेति तृतीयं प्रपितामहाय।
येऽत्र पितरः प्रेता इति वासो देयम् । वीरान्नः पितरो धत्त
इत्यन्नम् । अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागं दर्भमूले स्वकराभिवर्षणम् । ऊर्जे वहन्तीरित्यनेन सोदकेन प्रदक्षिणं
पिण्डानां विकिरणं कृत्वाऽर्घपुष्पधूपानुलेपनान्नादिभक्ष्याणि
निवेदयेत् । उदकपात्रं मधुधृततिलैः संयुक्तं च² । भुक्तवत्सु
ब्राह्मणेषु तृशिमागतेषु मा मे क्षेष्टेत्यन्नं सतृणमभ्यु-

<sup>(1) &#</sup>x27;यथाभागमावृषयध्विमिति दर्भमूले करावधर्षणम्' इति मुद्रित-विष्णुस्मृति पाठ: । 'करावधर्षणं' करलेपावधर्षणमिति वैजयन्ती ।

<sup>(2)</sup> चकाराद् अञ्जनाभ्यञ्जनादीनि (वैजयन्ती)!

क्याऽन्नविकिरणमुच्छिष्टाऽग्रतः कृत्वा तृप्ता भवन्तः संपन्न-मिति च एष्ट्रोदङ्मुखेष्वाचमनादौ दत्त्वा ततः प्राङ्मुखेषु [दत्वा तत्रश्च संप्रोक्षितमिति श्राद्धदेशं संप्रोक्ष्य दर्भपाणिः सर्व कुर्यात्। ततः प्राङ्मुखाग्रतो]यन्मे राम¹ इति प्रदक्षिणं कृत्वा प्रत्येत्य च यथाशक्ति दक्षिणां च दत्त्वा²ऽभिरमन्तु भवन्त इत्युक्त्वा तैरुक्तोऽभिरताः स्म इति देवाश्च पितर-श्चेति [अभि]जपेत्। अक्षय्योदकं[च]नामगोत्राभ्यां दत्त्वा विश्वेदेवाः प्रीयन्तामिति च प्राङ्मुखेभ्यस्ततः प्राञ्जलिरदं तन्मना याचेत।

> दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्तितरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद्वहुदेयं च नोऽस्त्विति ॥ वाजे वाज इति ततो ब्राह्मणांश्च विसर्जयेत् । पूजियत्वा यथान्यायमनुबज्याभिवाच च॥

'यन्मे राम इति' यन्मे रामः शकुनिरित्यादिको मन्त्रः॥

मनुः [३, २१४-२२०; २२३] अपसव्यमग्रौ कृत्वा सर्वमावृत्परिक्रमम् । अपसव्येन हस्तेन निर्वपेदुदकं शुचि<sup>5</sup>॥

- (1) 'रामः' काकः । 'रामः शकुनिरिति' देवपालकृतकाठकगृद्ध-सूत्रभाष्ये (२३०)
  - (2) 'दक्षिणाभिः समभ्यच्यं' इति मुद्रित. वि. स्मृ; १६५
  - (3) मु. वि. स्मृ. अधिकपाठो दृश्यते—"तथास्विति ब्रूयुः। अन्नं च नो बहु भवेदितथींश्च लभेमिहि। याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कचन।।

इत्येताभ्यामाशिषः प्रतिगृह्य ।

- (4) आसीमान्तमनुत्रज्य विसर्जयेत् (वैजयन्ती)
- (5) 'भुवि' इति मुद्रितकोशाः ॥ 'सर्व'ग्रहणादन्यदपि परिवेषणादि अपसब्येन कर्तव्यम् ॥ उदकं शनैरिति पाठः [ मेधातिथिः, ३,२०४]

त्रीस्तु तस्माद्धविःशेषं पिण्डान् कृत्वा समाहितः।
औदकेनैव विधिना निर्वपद्दक्षिणामुखः॥
न्युप्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम्।
तेषु दर्भेषु तं हस्तं निर्मृज्याह्येपभागिनाम्।
आचम्योदकपरावृत्य त्रिराचम्य शनैरस्त् ।
षड्तंश्च नमस्कुर्यात् पितृनेव च मन्त्रवित्॥
उदकं निनयेच्छेषं शनैः पिण्डान्तिके पुनः।
अवजिवेच तान् पिण्डान् यथा न्युत्रान् समाहितः॥
पिण्डेभ्यः स्वित्पकां मात्रां समादायानुपूर्वशः।
तानेव विप्रानासीनान् विधिवत्पूर्वमाशयेत्॥
तेषां दत्त्वा तु हस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम्।
तिर्पण्डाग्रं प्रयच्छेत्तु स्वधैषामस्त्वित ज्ञुवन्॥

'अपसव्यं' अप्रदक्षिणं यथा भवति। 'आवृत्परिक्रमः' 'अपसव्येन' दिक्षिणेनैव। 'निर्वपेत्' निक्षिपेत्, पिण्डार्था-स्तृतक्करोष्विति रोषः। 'ग्रुचि' अनुपहतम्। 'तस्मात्' हविः- रोषादग्रौकरणहोमाविशिष्टात् । 'औदकेनैव विधिना' अवनेजनोदकदानप्रकारेण। 'न्युप्य' दत्त्वा। 'विधिपूर्वकं' स्वगृद्योक्तिविधिप्रकारयुक्तम्। 'उदक्परावृत्य' उदङ्मुखी-भवितुं परावर्तनं कृत्वा। 'मन्त्रवत्' 'नमो वः पितरो रसाय' हत्यादिमन्त्रयुक्तम्। 'निनयेत्' दद्यात्। 'रोषं' प्रथमावनेजनाविशिष्टं ब्राह्मणार्चनानन्तरम्॥

## देवलः

# अथ संगृह्य कलकां सदर्भ पूर्णसम्भसा। पुरस्तादुपविक्येषां पिण्डावापं निवेदयेत्॥

- (1) पिण्डेष्वनुवर्त्यमानेषु अन्नरस ऊष्मावसंपर्कात् संन्नामति इस्ते, स एव 'लेप' उच्यते । (मेथातिथिः)
  - (2) 'दक्षिणेन पितृतीर्थेन' इति गोविन्द्राजः

ततस्तैरभ्यनुज्ञातो दक्षिणां दिवामेत्य सः । उपलिते ग्रुचौ देशे स्थानं क्याँत सैकतम्॥ मण्डलं चतुरश्रं वा दक्षिणावनतं महत्2। एकदर्भेण तन्मध्यमुल्लिखेत् त्रिश्च तं त्यजेत् ॥ तस्मिन्स्थाने ततो दर्भानेकमूलान् शिवान् वहून्। दक्षिणात्रानुदक्पादान् सर्वोस्तांस्तृणुयात्समम् ॥ अथ साञ्जलिकत्याय स्थितवा चावाहयेत् पितृन्। पितरो मे प्रसीदन्त प्रयान्त च पितामहाः॥ इति संकीर्तयंस्तृष्णीं तिष्ठेत् क्षणमनुच्छुसन्। आवाहियत्वा दर्भाग्रैस्तेषां स्थानानि कल्पयेत्॥ तेष्वासीनेषु पात्रेषु प्रयच्छेन्मार्जनोदकम्। ⁵पुष्पाणि विकिरेत्तत्र नानावर्णीस्तिलानपि॥ ततश्चरमुपादाय सपवित्रेण पाणिना। चतुर्घा विभजेत् पिण्डान् घृताक्तान् भाजनेन वै॥ अभ्यज्य मधुसर्पिभ्यी तान्वपेत् कुदासश्चये। छायायां हस्तिनो छाये बस्तदौहित्रसन्निधौ॥ पितृपूर्वे च नामानि त्रयाणां कीर्तयेच्छनैः। अपसन्यमपाङ्गुष्टं मन्त्रपूर्वे स्वधेति च ॥ एतत्ते तत ये च त्वामन्वित्याचावपेत् पितुः। तथा पितामहस्यापि तित्पतुश्च तथाचरेत् ॥

- (1) हेमाद्रिः, १४१२
- (2) 意, १४१३
- (3) हे, १४१४
- (4) हेमाद्रिः, १४१८—'स्तृणुयात् ' विस्तारयेत् ।
- (5) 'प्रक्षाल्य विकिरेत्तत्र' इति हेमाद्रिपाठः (१४२१)
- (6) 'वपेत्' निदध्यात् (हे, १४२७)
- (7) 'त्वामन्वित्यावापयेत्पतुः' इति हेमाद्रिपाठः (१४३७)
- (8) 'तथा वपेत्' इति हे.

27

सामान्यमिति शेषाणां चतुर्थे पिण्ड पावपेत्। एवं निवेद्य पिण्डांस्तानलंकुयांच पूर्ववत् ॥ अलंकृत्य यथाकलपं जुहुयात् पावकं बुधः। हविभिः कव्यमन्त्रेण स्वधाकारं च घोषितम्॥ हुत्वैवमग्निपिण्डानां सन्निधौ तदनन्तरम्। <sup>2</sup>पकान्नेन वर्लि तेभ्यः पिण्डेभ्यो वापयेद्द्विजः॥ ततो दत्तवलिभ्यश्च पिण्डेभ्यो मन्त्रपूर्वकम्। पिण्डपात्रेण तेनैव दचादाचमनोदकम्॥ <sup>3</sup>हविःशेषं ततो मुष्टिमादायैकैकमादितः। कमराः पितृपत्नीनां पिण्डनिर्वपणं चरेत्॥ ततः पिण्डमुपादाय हविषः संस्कृतं महत्। ज्ञातिवर्गस्य सर्वस्य सामान्यमिति निर्वयेत्॥ दक्षिणां सर्वभोगांश्च प्रतिपिण्डं प्रदापयेत्। भक्ष्यानपूरानिक्षंश्च व्यञ्जनान्यश्चनानि च॥ ततश्च पिण्डपात्रेण समुद्भत्य तिलोदकम्। पिण्डांस्तांस्त्रिः परिकामेदजस्रमपसन्यतः॥ ततोऽभिवाच प्रयतो वरं याचेततः पितृन्। वंशो नो वर्धतां भूयो बहुद्यं च नोऽस्त्वित ॥ एकोद्दिष्टेऽन्यमासे वा तथा संवत्सरेऽपि च। विधानं चैतदेव स्यात् पिण्डश्चैकोऽत्र पूज्यते ॥ एवं पिण्डान् समभ्यच्ये हुत्वा चाग्निं यथाविधि। अभ्येत्य ब्राह्मणस्थानं ब्राह्मणांस्तान् समर्चयेत्॥ अथ पिण्डाविशाष्ट्रात्रं विधिना भोजयेद्द्विजान्।

'एषां' श्राद्धोपवेशितब्राह्मणानाम् । 'दक्षिणादिक्' श्राद्धकत्रेपेक्षया । 'एत्य' प्राप्य । 'सैकतं' वालुकामयम् ।

- (1) हेमाद्रि, १४७१
- (2) हेमाद्रिः, १४७१
- (3) हेमाद्रिः, १४४६

'त्रिः' वारत्रयम्। 'तं' दर्भम्। 'एकम्लान' एकम्लसंलग्नबहुशिखान्। 'उदक्पादान् उदब्धृलान्। 'समं' एककालम्।
'तेषां' पितृणाम्। 'स्थानानि कल्पयेत्' आस्तृतदर्भोपरीति
शोषः। 'मार्जनोदकं' अवनेजनोदकम्। 'वस्तः' छागः।
'अपाङ्गुष्टं' अपगताङ्गुष्टसंबन्धम्। 'एतत्ते तत' इति
पित्रादिपदं सम्बोधनान्तं प्रयोक्तव्यम्। 'शेषाणां' वृद्धप्रिप्तामहादीनाम्। 'पूर्ववत्' ब्राह्मणार्चनवत्। 'कव्यमन्त्रेण'
अग्रये कव्यवाहनायेत्यादिमन्त्रेण। 'घोषितं' उचैक्चारितम्,
क्रयादिति शेषः। 'आचमनोदकं' प्रत्यवनेजनोदकम्। 'तत्रश्र'
इति, ततः सतिलोदकधारणं वारत्रयमपसव्यं पिण्डान्
वेष्टयेत्यर्थः। इदं च मनुदेवलाभ्यां पिण्डविधानं ब्राह्मणभोजनात् पूर्वम्रक्तमपि पिण्डप्रकरणानुरोधनात्र लिखितम्॥

शहुः

उच्छिष्ठसिन्नधौ कार्य पिण्डिनिर्वपणं बुधैः। आदौ वापि तथा कुर्यादिग्नकार्य यथाविधि॥ यितकिश्वित्पच्यते गेहे भक्ष्यं वा भोज्यमेव वा। अनिवेद्य न भोक्तव्यं पिण्डमूले कथश्चन॥ भोजियत्वा यथाभक्तया आचान्तान् दक्तदक्षिणान्। स्वस्ति वाच्य प्रसन्नात्मा अनुव्रज्य विसर्जयेत्॥

'अनिवेद्य न भोक्तव्यम्' इति सर्वमन्नमुपक्लप्तं पिण्ड-बलित्वेन विनिवेदयेदित्यर्थः । 'पिण्डम्ले' पिण्डसमीपे ॥

<sup>1</sup>मनुर्विष्णुश्च प्रथमे

सार्ववर्णिकमन्नायं सन्नीयाष्ठाव्य वारिणा। समुत्स्जेद्भुक्तवतामग्रतो विकिरेद्भुवि²॥

<sup>(1)</sup> विष्णुः, ८१,२१; मनुः, ३, २४४; २५१-२५४; २५८-२५९

<sup>(2) &#</sup>x27;विकिरन्भुवि' इति मु. पाठः,

पृष्ट्वा स्वदितिमित्येवं तृप्तानाचामयेत्ततः।
आचान्तांश्चाऽनुजानीयादिभ भो रम्यतामिति॥
स्वधाऽस्त्वित्येव ते ब्र्युब्राह्मणास्तदनन्तरम्।
स्वधाकारः परा द्याज्ञीः सर्वेषु पितृकर्मस् ॥
सर्वाकारः परा द्याज्ञीः सर्वेषु पितृकर्मस् ॥
ततो भुक्तवतां तेषामन्नज्ञोषं निवेदयेत्।
यथा ब्र्युस्तथा कुर्यादनुज्ञातो द्विजोत्तमैः॥
पित्र्ये स्वदितमित्येव वाक्यं गोष्ठे तु सुश्चतम्।
संपन्नमित्यभ्युदये दैवे रोजत इत्यपि ॥
विस्रुज्य ब्राह्मणांस्तांस्तु नियतो वाग्यतः द्युचिः।
दक्षिणां दिज्ञमाकाङ्कान् याचेतेमान् वरान् पितृन्॥
दातारो नोऽभिवधन्तां वेदाः सन्ततिरेव च।
श्रद्धा च नो मा व्यगमहनुदेयं च नोऽस्त्विति॥
'सार्वविणिकं' सर्वसुपक्तप्रम्। 'सन्नीय' मिश्रयित्वा।
'आकाङ्कन्' निरीक्ष्यमाणः॥

वसिष्ठः [३, ६९-७१]

रोचत इति सायंप्रातरशनान्यभिष्जयेत् । स्वदित-मिते पित्र्येषु । संपन्नमित्याभ्युद्यिकेषु ॥

देवलः

एवं तृत्तेषु पानीयं दद्यादाचमनं तथा।
उच्छिष्टं चाप्यपनयेत् पित्र्याणां नाम वर्जयेत्॥
ततः सर्वादानं पात्रे गृहीत्वा विधिवत् स्वयम्।
तेषामुच्छेषणस्थाने तेन पात्रेण निक्षिपेत्॥
आचान्तेभ्यो द्विजेभ्यश्च प्रयच्छेदथ दक्षिणाम्।
हिरण्यरत्नभोगानामन्येषां च स्वदाक्तितः॥

(1) गोभिल्सांख्यायनो—'स्विदितिमिति तृप्तिप्रश्नः' इत्याहतुः, । मेधातिथि-गोविन्दराजौ तु श्राद्धकालगतेनान्येनापि स्विदितिमित्येव कर्तव्यामिति व्याचक्षतुः । श्राद्धे स्विदितिमित्येतद्वाच्यमन्येन केनचित्। नानुस्द्विमिदं विद्वद्वुद्धेर्न श्रद्धीमि हि ॥ इति कुङ्गुकः ततो मुष्टिमुपादाय हविषोऽन्तस्ततः स्वयम्।
कलकां जलपूर्ण च गृहीत्वोभयमेव च॥
पितृणां ब्राह्मणानां च हस्ताब्रात् प्रभृति क्षरन्।
अपसन्यं क्रमेत् सर्वान् तांख्य पिण्डान् बहिर्मुखः॥
त्रिरेवंपतवं तोयं परीत्य आवयेच्छनैः।
परिक्रम्य तु तत्पान्नं तन्नेवाप्यवकुव्जयेत्॥
अथ वै वैश्वदेवत्यान् ब्राह्मणान् स्वस्ति वाचयेत्।
अक्षयं वाचयेत् पित्र्यांख्यसं स्ततिलोदकम्॥
अथ विप्रान् गृहीतार्थान् संतृप्तानिभवादयेत्।
यथावद्वैश्वदेवत्यान् पितृपूर्वं पुनः पितृन् ॥
पूर्वमुत्यापयेत् पित्र्यान्ध्यतामिति च ख्रवन्।
उत्थिताननुगच्छेच तेभ्यः शेषं च संहरेत्॥
पश्चात्तु वैश्ववेवत्यान् विप्रानुत्थापयेत्त्।।
एते हि पूर्वमासीनाः समुत्तिष्ठित्ति पश्चिमाः॥

'पानीयं' भोजनान्ते अमृतापिधानमसीयम् । 'एवं-पतनं' एवमुक्तप्रकारं पतनं यस्य तत्तथा । 'चरमं' पश्चात् ॥

ब्रह्मपुराणे

उच्छिष्टे सितलान् दर्भान् दक्षिणाग्राग्निधापयेत्। यचित्रवेदितं किश्चित् पितृभ्यश्चाथ तत्र च॥ तस्मात्तस्माच तद्भागं गृहीत्वा च समे ग्रुभे। दत्त्वाऽमृतापिधानं तु विश्रेभ्यश्च सकृत् सकृत्॥ कच्चित् संपन्नमेतन्मे भो विष्रा इति तान् वदेत्। इति प्राहुः सुसम्पन्नं तांस्तान् पुनरुदाहरेत्॥ अहो अवन्तस्तृष्यन्तु तृष्ताः स्मेति वदन्ति ते। स तानाह पुनः शेषं क देयं चान्नमित्यपि॥ शिष्टेभ्यो दीयतां चैतदिति तं प्रवदन्ति ते। अथ तृशांस्तु तान् ज्ञात्वा भूमावन्नं जलं क्षिपेत्॥ येऽस्मत्कुलेजा पितरो लुप्तपिण्डोदकिकयाः ।
ये चाप्यकृतच्डास्तु ये च गर्भाद्विनःसृताः ॥
येषां दाहो न कियते येऽग्निदग्धास्तथाऽपरे ।
भूमौ दत्तेन तृष्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम् ॥
ततः प्रक्षात्य हस्तौ तु तथाचस्य हार्रं स्मरेत् ।
प्रेतभागं विसृज्याथ प्रायश्चित्तोपज्ञान्तये ॥
सन्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं च ततो जपेत् ।
परेन्मधुमतीः पुण्यास्तथा च मधु मध्विति ॥

'उिच्छेष्टे' उच्छिष्टसियौ । 'प्रायिश्वतोपशान्तये' प्रायिश्वतसाध्या या उपशान्तिः, तस्यै तथा ॥

तत्र दक्षिणपूर्वस्यां कार्या वेदी तथा दिशि।
हस्तमात्रावाह्यभूमेश्चतुरङ्गुलसुच्छिता॥
पिण्डानिर्वापणार्थाय रमणीया विशेषतः।
ओं निहन्मि सर्व यदमेध्यवद्भवेद्धताश्च सर्वेऽसुरदानवा मया।
यक्षाश्च रक्षांसि पिशाचसङ्घा
हता मया यातुधानाश्च सर्वे॥
अनेन मन्त्रेण सुसंयतातमा
वेदीं च सर्वी सकृदुल्लिखेच।
शिवां च वृद्धि ध्रवमिच्छमानः
सिपेत् कुशांस्तत्र च दक्षिणाग्राव्॥

तथा

गृहीत्वा दर्भपिञ्ज्लीं ततो वामेन पाणिना।
तया च दक्षिणायां तु रेखामुल्लङ्घयेत् पठेत्॥
पवित्रपाणिश्च जपन्मन्त्रं रक्षोत्रमुत्तमम्।
सम्लान् दक्षिणायांस्तु रेखायां प्रस्तरेत् कुशान्॥

अथ वै चमसादिभ्यस्त्वर्घपात्रेभ्य एव च। सपुष्पाञ्जलिमादाय तेषां पृष्ठे पृथकपृथक् ॥ अप्रदक्षिणं नेनिज्याद्गोत्रनामाऽतुमन्त्रितम्। असुकासकगौत्रैतत्तुभ्यमत्तं स्वधा नमः॥ अवनेनिक्ष इत्यन्ते जपेच सुसमाहितः। पिण्डांस्तथार्यपात्रेषु त्रिषु दत्त्वा च पूर्ववत् ॥ यध्वाज्यजलसंपृक्तं सर्वव्यञ्जनसंयुतम्। उद्यामादाय पिण्डं तु कृत्वा विल्वफलोपमम् ॥ दचात पितामहादिभ्यो दर्भम्ले यथाक्रमम्। असकासकगोत्रैतत् तुभ्यं पिण्डेति सञ्जपेत्॥ ये च त्वासिति मन्त्रस्तु सर्वेभ्यश्च जपेत् पृथक्। ततो दर्भेषु विधिवत्संमाज्ये च करौ ततः॥ प्रक्षाल्य च जलेनाथ त्रिराचम्य हरिं स्मरेत। ते भ्यः संस्रवपात्रेभ्यो जलेनैवाऽवनेजनम् ॥ दुनवात्र पितरश्चेति पठेचोदङ्मुखः स्थितः। चिन्तयंश्च पितृंस्तुष्टान् सर्वान् भास्वरमृतिकान् ॥ अमी मदन्त पितरसि वति पश्यन् धिया पठेत्। नीवीं विस्नस्य च जपेन्नमो वः पितरस्तिवति ॥ यथेह पुरुषं तं च मन्त्रं जप्तवा कृताञ्जलिः। एतद्रः पितरो वासस्त्वित जलपन् पृथकपृथक् ॥ असुकासुकगोत्रैतत्तुभ्यं वासः पठेत्ततः। दचात्क्रमेण वासांसि श्वेतवस्त्रभवा दशाः॥ गते वयसि वृद्धानि स्वानि लोमान्यथापि वा। क्षौमं सूत्रं नवं दद्याच्छाणं कार्पासमेव वा॥ कुरणोर्णानीलरक्ताक्तकौद्रोयानि विवर्जयेत्। मधु साभ्यञ्जनं चार्घं पुष्पं घूपं विलेपनम् ॥ बलिं द्याच विधिवत् पिण्डोऽष्टाङ्गो भवेद्यथा।

पूजियत्वा तु पिण्डस्थान् पितृंश्च प्रणमेहतून् ॥ ओं वसन्ताय नमस्तुभ्यं ग्रीब्साय च नमो नमः । वर्षाभ्यश्च शरत्संज्ञक्षतवे च नमः सदा ॥ हेमन्ताय नमस्तुभ्यं नमस्ते शिशिशाय च । माससंवत्सरेभ्यश्च दिवसेभ्यो नमः सदा ॥

'गृहीत्वा दर्भपिञ्जूलीम्' इति, वामहस्तेन दर्भपिञ्जूलीं गृहीत्वा उभाभ्यां हस्ताभ्यामुछिखेदित्यर्थः । 'सन्यो-त्तराभ्यां पाणिभ्यां द्धर्यादुक्लेखनं द्विजः'' इति वायुपुराण-वचनात्। 'पटेत् रक्षोत्रं मन्त्रम्' अपहता इत्यादिकम् । 'तेषां पृष्ठे' पिण्डार्थास्तृतकुत्तानामुपरि । 'दन्ता' निक्षिप्य । 'पूर्ववत्' पित्राद्यपेपात्रेषु । 'यथाक्रमम्' विधिवत् , अपसन्येन मन्त्रवच । 'संमार्ज्य' प्रोक्ष्य । 'तेभ्यः' पिण्डस्थ-पितृभ्यः । 'तेभ्यः संस्रवपात्रेम्यः' संस्रवपात्रतो जलमादा-पाऽवनेजनं दन्त्वेत्यर्थः ॥

#### वायुपुराणे

सन्योत्तराभ्यां पाणिभ्यां क्वर्यादुल्लेखनं द्विजः॥

2तथा

निहिन्म सर्वे यदमेध्यवद्भवे-द्धताश्च सर्वेऽसुरदानवा मया। रक्षांसि यक्षाः सपिशाचसङ्घा हता मया यातुधानाश्च सर्वे॥ एतेन मन्त्रेण सुसंयतात्मा वैदीं च सर्वो सकृदुक्षिख्य धीरः।

- (1) Cited by Vīramitrodaya, Śrāddhakāṇḍa, p. 250.
- (2) 'ब्रह्मपुराणे' इति हेमाद्रि:, १४१६-१४१७
- (3) 'दमंण वेदि सकृदुाछिलेतु' इति हेमाद्रिः

शिवां हि बुद्धि ध्रवमिच्छमानः
क्षिपेद्द्विजातिर्दिशमुत्तरान्तः ॥
एवं पित्र्ये दृष्टमेतद्द्विजस्य
तस्यासुरा वर्जयन्तीह श्राद्धम् ।
यस्मिन् देशे पठचते ह्येष मन्त्रस्तं वै देशं राक्षसा वर्जयन्ति ॥

'क्षिपेत्' उल्लेखनसाधनमिति दोषः'॥

तथा3

सकृदेवाहरेदमीन् पिण्डार्थ दक्षिणामुखान् ।

प्राग्दक्षिणाग्रान्नियतो विधिश्चाप्यत्र वक्ष्यते ॥

प्राप्तितिलेर्युक्तांस्त्रीन् पिण्डान् निर्वपेद्वुधः ।

जानु कृत्वा तथा सव्यं भूमौ पितृपरायणः ॥

पिण्डान् परिक्षिपेत् सम्यगपसव्यमतिन्द्रतः ।

अन्नेनाद्गिश्च पुष्पेश्च फलैर्भक्ष्यैः पृथिग्वधैः ॥

पृथङ्गातामहानां च केचिदिच्छन्ति मानवाः ।

त्रीन् पिण्डानानुपूर्व्येण साङ्गुष्ठान् मुष्टिबन्धनान् ॥

सानुचराणां यत्नेन पृथग्दद्याद्यथाक्षमम् ।

सव्येतराभ्यां पाणिभ्यां वदेन्मन्त्रमिमं सदा ॥

नमो वः पितरस्तुष्टा इत्येवं श्रद्ध्या पुनः ।

सव्येतराभ्यां पाणिभ्यां प्रथमं पिण्डमावहेत् ॥

नमो वः पितरः सौम्या नित्यमेवमतन्द्रितः ।

उदकस्य च रेखायामुदपात्राऽवसेचनम् ॥

(1) 'दिशमुत्तराङ्गतः' इति हेमाद्रिः, १४१७

<sup>(2)</sup> Repeated by Hemādri, who adds—'उत्तरां दिशं' क्षेप्यदर्भापेक्षया । अनेन चात्मापेक्षया दक्षिणस्यां दिशि क्षिपेदिति लभ्यते । 'अपहता' इत्यादि मन्त्रान्तरञ्ज लेखाकरणे दृश्यते ॥ (१४१७)

<sup>(3) &#</sup>x27;बायुपुराणे' इति हेमाद्रिः, १४२०—'प्राग्दक्षिणा' आमेथी दिक्।

[ 2 8

श्रीमसूत्रं नवं दद्याच्छाणं कार्पासिकं तथा।
पत्रोणं पदृसूत्रं च कौशेयं च विवर्जयेत्॥
वर्जयेच दशां प्राज्ञो यद्यप्यहतका भवेत्।
श्रेष्ठमाहुस्रैककुदमञ्जनं नित्यमेव हि॥
गृहीत्वा दर्भापञ्जूलैस्त्रिभिः कुर्याद्यथाविधि।
अपसन्यं पितृभ्यस्तु दद्यादञ्जनमुत्तमम्॥
तैलं कृष्णतिलेभ्यश्च यत्नातसुपरिरक्षितम्॥

'दक्षिणामुखताप्राग्दक्षिणाग्रतयो'विकल्पः। 'परिक्षि-पेत्' परिवेष्टयेत् , वक्ष्यमाणतज्ञलपुष्पादिना। 'अपसन्यं' अप्रदक्षिणम्। 'दशां च वर्जयेत्' इति श्वेतवस्त्रन्यतिरिक्त दशाविषयम्। "दयात् क्रमेण वासांसि श्वेतवस्त्रभवां दशाम्" इति ब्रह्मपुराणवचनात्। 'त्रैककुदं' सौवीराञ्जनम्।

तथा

पेषयित्वाञ्जनं सम्यग्वेचा उत्तरतो द्विजः॥

तथा

तैलं पिण्डेन दातव्यं पिण्डस्याभ्यञ्जनं हि तत्।
अञ्जनाभ्यञ्जने गन्धः सूत्रप्रणयनं तथा ॥
कौदौः पुनर्भवैः कार्यमश्वमेधफलार्थिना।
एते वै पितरो देवा देवाश्च पितरः पुनः ॥
पुष्पगन्धादिधूपानामेषां मन्त्र उदाहृतः।
ब्रूयाच्छाद्धे च सावित्रीं पिण्डे पिण्डे समाहितः॥
सोमायेति च वक्तव्यं तथा पितृमतेति च॥

तथा

स्तोतव्या चेह पृथिवी निवापस्य तु धारिणी। वैष्णवी काइयपी चैव तथैवैक्ष्वाकवीति च॥ उदकानयने चैव स्तोतव्यो वरुणः प्रभुः।

#### शातातपः

ब्राह्मणान् भोजयित्वा तु शक्तया दचात्तु दक्षिणाम्। अभिषेतार्थसिद्ध यर्थमिष्टान् कामांस्तु वाचयेत्॥ दीर्घा नदाश्च नदाश्च विष्णोस्त्रीणि पदानि च। एवं चाऽपः प्रसिश्चानो दीर्घमायुरवाष्तुयात् ॥ अपां मध्ये स्थिता देवाः सर्वमप्सु प्रतिष्ठितम्। ब्राह्मणस्य करे न्यस्ताः शिवा आपो भवन्तु नः॥ लक्ष्मीर्वसति पुष्पेषु लक्ष्मीर्वसति पुष्करे। लक्ष्मीर्वस्ते सदा गोष्ठे सौमनस्यं सदास्तु मे ॥ अक्षतं चास्तु मे पुण्यं शान्तिः पुष्टिर्धृतिस्तु मे । दयाच्छ्रेयस्करं लोके तत्तदस्तु सदा मम॥ दक्षिणायां तु सर्वत्र बहु देयं तथास्तु नः। प्रतिगृह्याशिषस्तेषां कृत्वा विपान् पदक्षिणम् ॥ ततः प्रदक्षिणीकृत्य पुनस्तेषां कृताञ्जलिः। उक्तवा चैव प्रियां वाचं प्रणिपत्य विसर्जयेत्॥ भोजने उवतिष्ठमाने स्वस्ति कुर्वन्ति ये द्विजाः। तदन्नमसुरैर्भुक्तं निराशाः पितरी गताः॥

ब्रह्मपुराणे

आचान्तेष्दकं दद्यात् पुष्पाणि शयनानि च।
यवोऽसीति जपेन्मन्त्रं श्रद्धाभिक्तिसमन्वितः॥
दद्यात्तदक्षयजलं तिलाज्यमधुसंयुतम्।
सपिवत्रान् कुशान् भूमावास्तीर्य सिललं तथा॥
ततः संस्रवपात्रेभ्यो जलमादाय चार्चितम्।
ऊर्ज वहन्तिश्च जपन् पिण्डांश्चाप्यवसिश्चति॥
आचम्य प्रयतो भूत्वा मध्यमं चात्र जिघति।
पतन्यै प्रयच्छन्ति च तं शेषान् पात्रे निधापयेत्॥
समूलांस्तान् कुशान् वहावाधत्ते तत्त्रथोलमुकम्।

सुवर्णरोप्यपात्राणि मनोज्ञानि शुभानि च ॥
हस्त्यश्वरथयानानि शयनानि गृहाणि च ।
उपानत्पादुकाच्छत्रचामरव्यजनानि च ॥
यज्ञेषु दक्षिणाः पुण्या इति संचिन्तयन् हृदि ।
दिरद्रोऽपि यथाशक्त्या दद्याद्विपाय दक्षिणाम् ॥

#### मत्स्यपुराणे

ततश्च स्वधावाचकं विश्वदेवेषु चोदकम् ।
दत्त्वाऽऽशिषः प्रगृह्णीयाद्द्विजेभ्यः प्राङ्मुखो द्विजः ॥
अघोराः पितरः सन्तु सन्त्वित्युक्तः पुनर्द्विजः ।
गोत्रं तथा वर्धतां नस्तथेत्युक्तश्च तैः पुनः ॥
दानारो नोऽभिवर्धन्तामन्नं चैवेत्युदीरयेत् ।
एताः सत्याशिषः सन्तु सन्तिवत्युक्तश्च तैः पुनः ॥
स्वस्तिवाचनकं कुर्यात् पिण्डानुद्धृत्य शक्तितः ।

#### तथा

ततस्तानग्रतः स्थित्वा प्रतिगृद्योदपात्रिकाम् ॥ वाजे वाजे इति पठन् कुशाग्रेण विसर्जयेत् । बहिः प्रदक्षिणं कुर्यात् पदान्यष्टावनुब्रजेत् ॥ वन्धुवर्गेण सहितः पुत्रभार्यासमन्वितः ॥

#### महाभारते

आद्धापवर्गे विप्रस्य वक्तव्यं स्वदितं भवेत्। क्षत्रियस्याप्यथ ब्र्यात् प्रीयन्तां पितरस्त्वित ॥ अपवर्गे तु विप्रस्य आद्धकर्मणि भारत। अक्षय्यमभिधातव्यं स्वस्ति द्यूद्रस्य भारत॥ पुण्याहवाचनं दैवे ब्राह्मणस्य विधीयते। एतदेव निरोंकारं क्षत्रियस्य विधीयते॥ वैद्यस्य चैव वक्तव्यं प्रीयन्तां देवता इति।

#### ब्रह्मपुराणे

इच्छिन्ति केचिदाचार्याः पश्चात् पिण्डिनिवेदनम् । पूजनं चैव विप्राणां पूर्वमेवेह नित्यदाः ॥ तिद्धि धर्मार्थकुदालो नेत्युवाच बृहस्पतिः । पूर्व निवेदयेत् पिण्डान् पश्चाद्विपांश्च भोजयेत् ॥

#### यमः

यदन्नं विशवं नाम कियते तर्पितैद्विजैः।
न च नाम्ना तदाख्यातं तच भूमौ प्रदीयते॥
येऽकृतचूडा ये बाला ये च गर्भाद्विनिःस्ताः।
अनूढा या मृताः कन्यास्तेषां भूमौ प्रदीयते॥
अपां समीपे दर्भेषु सिकतासु च सर्वशः।
अनेन विधिना दत्तं पितृणामक्षयं भवेत्॥

'विशदं' विमलम्, विकिरणयोग्यं कृत्वा भूमौ यद्वि किरेदित्यर्थः । 'तर्पितैर्द्विज्ञैः' इति, 'वत्सरैरमावास्यायाम्' इति वत् काललक्षणा । तेन तर्पितेषु द्विजेष्वित्यर्थः । 'न च नाम्ना तदाख्यातम्' इति, उद्देश्यनामविशेषेणानिर्दिष्टम् ॥ 'अपां समीपे' इत्यादि गुणफलाधिकारः ॥

मनुविष्णू [मनु, ३,२४७-२४६; विष्णु, ८१,२२-२३]
असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुलयोषिताम्।
उच्छिष्टं भागधेयं स्याद्दर्भेषु विकिरश्च यः॥
उच्छेषणं भूमिगतमजिह्यस्याद्दाठस्य च¹।
दासवर्गस्य तित्पच्ये भागधेयं प्रचक्षते॥

(1) 'त्यागिनां' गुर्वादांनाम्। अथ वा 'कुलयोषितां' कुलस्त्रीणां अदृष्टदोषाणां भार्याणां त्यक्तारः स्वतन्त्राः। अन्य तु कुलयोषितामिति अस्मिन्ननृद्धाः कन्या कुलयोषित द्यांत व्याचक्षते। (मेधातिथिः॥) नास्य कार्याऽमिसंस्कार इत्यादिना निषिद्धामिकारिणां मृतानां कुलस्त्रीणां च कुलं त्यक्त्वा गतानां पात्रस्थमुच्छिष्टं दर्भेषु यो विकिरः स भागः स्यात्कुलयोषितामिति विशेषाभिधानं संस्कृतं भैक्षमिदम् ॥ (गोविन्द्राजः) भूमिपिततं यदुच्छिष्टं तत् अकुटिलस्यानलसस्य दासस्य भागधेयं भागम् ॥ (गोविन्द्राजः)

'त्यागिनां कुलयोषितां' अकारणेन कुलस्त्रीत्यागव-ताम्। 'उच्छिष्टं' पात्रस्थमसंस्कृतप्रमीतादीनाम् । 'भूमिगतं' 'उच्छेषणं' उच्छिष्टं, 'दासवर्गस्य' । 'पित्र्ये' पितृकर्मणि ॥

वसिष्ठः [११,२३-२४]

प्राक्संस्कारात् प्रमीतानां संप्रेष्याणामिति श्रुतिः। भागधेयं मृनुः प्राह उच्छिष्टोच्छेषणे उभे ॥ उच्छेषणं भूमिगतं विकिरेल्छेपमौदकम्। अनुप्रेतेषु विसृजेदप्रजानामनायुषाम्॥

'संप्रेष्याः' दासाः । 'छेपमौदकं' यदन्नोदकदिग्धस्य हस्तस्य दर्भेषु मार्जनम् । 'अनुप्रेतेषु' पित्र्याचनुयायिषु मृतेषु मध्ये 'अप्रजानामनायुषां' 'विसृजेत्', 'उच्छेषणं' विकिरणं छेपमौदकं च भागधेयं कल्पयेदित्यर्थः ॥

बृहस्पतिः [श्राद्ध, ११०]

अग्रौ हुतेन देवस्थाः पितृस्था द्विजतर्पणैः। नरकस्थाश्च तृष्यन्ति पिण्डैर्दत्तैस्त्रिभिर्भुवि॥

#### **शातातपः**

अग्रौ हुतेन देवस्थाः पितृस्थास्तर्पितैर्द्धिजैः। भूमौ दत्तेन तिर्थेक्स्थास्तृष्यन्ति पितरः सदा॥

## हारीतः

आयुर्दः प्रथमः पिण्डो द्वितीयः पुत्रदः स्मृतः। ऋदिदस्तु तृतीयो वै तस्मान्मध्यममारायेत्॥ या पत्नी पुत्रकामा स्यान्मध्यमं पिण्डमइनुते। पाजापत्येन विधिना स तस्याः पुत्रदः स्मृतः॥

'प्राजापत्यो विधिः' 'अपां वौषधीनां रसं प्राश्चामि भ्रतकृतं गर्भं घत्स्व' इति दमध्यमं पिण्डं पत्न्ये प्रयच्छति ॥ 'आधत्त पितरो गर्भं कुमारं पुष्करस्रजम् । यथेह पुरुषो-ऽसदिति तं पत्नी प्राक्षीयात्" इत्यापस्तम्बोक्तेः ॥

यमः

अप्स्वेकं हावयेतिपण्डमेकं पत्न्ये निवेदयेत्। एकं च जुहुयादम्रो त्रयः पिण्डाः प्रकीर्तिताः॥ यं पिण्डं हादयेदप्सु चन्द्रः प्रीणाति तेन सः। शशी प्रीणयते देवान् पितृंश्चैव महायशाः॥ तथा च मध्यमं पिण्डं पत्नी प्राश्नाति वाग्यता। पुत्रकामां सपुत्रां तां कुर्वन्ति प्रपितामहाः॥ यदेवमपरं पिण्डं जुहोत्यम्रौ द्विजोत्तमः। शाश्वतान् प्राप्यते लोकांस्तुष्य सः प्रपितामहैः॥

'शाश्वतान्' इति, 'प्रिपतामहैः' 'तुष्य' परितुष्य, 'शाश्वतां छोकान्' 'सः' श्राद्धकर्ता, 'प्राप्यते' लभत इत्यर्थः॥

मनुः [३,२६७-२६३]

एवं निर्वपणं कृत्वा पिण्डांस्तांस्तदनन्तरम्।
गां विप्रमजमग्निं वा प्राश्येदप्सु वा क्षिपेत्॥
पिण्डनिर्वपणं केचित् पुरस्तारेव कुर्वते।
वयोभिः खादयन्त्येतान् प्रक्षिपन्त्यनलेऽप्सु वा॥

- (1) 'अपामोषधीनां रस इति मधुनः'—आपश्तम्बश्रौतसूत्रम्, १८, १३, १८; 'अपामोषधीनां गर्भे धा', इति तैत्तिरीयसंहिता, ३, ३, ५, १; काठक-संहिता, २, १.
  - (2) आपस्तम्बश्रीतसूत्रम्, १, १०, १७.
  - (3) आपस्तम्बश्रौतसूत्रम् , १, १०, ११.
  - (4) 'स्वादयन्यन्ये' इति मेधातिथिप्रभृतीनां पाठ:

पतिव्रता धर्मपत्नी पितृ पूजनतत्परा।
मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात् सम्यक् सुतार्थिनी॥
आयुष्मन्तं सुतं विद्याद्यशोमेधासमन्वितम्।
धनवन्तं प्रजावन्तं विद्याद्यशोमेधासमन्वितम्।

'एवं निर्वपणम्' इति, ब्राह्मण सोजनात् प्राक् पिण्ड-दानपक्षे तिस्रः प्रतिपत्तयो नियताः पक्षिदानादिकाः । 'प्रक्षिपन्त्यनलेऽप्सु वा' इति पूर्वमुक्तयोरिप जलानलयो-रनुवादः पक्षिखादनविधानार्थः ॥

बृहस्पतिः [श्राद्ध, १२३, १२५]

पिण्डांस्तु गोऽजिविषेभयो दचादग्रौ जलेषु वा।
मध्यमं तु ततः पिण्डमचात् सम्यक् सुतार्थिनी ॥
अन्यदेशगता पत्नी गर्भिणी रोगिणी तथा।
तदा तं जीर्णवृषभद्द्यागो वा भोक्तुमहिति॥

अस्यार्थः—सर्विषण्डानां तावद्गोजलादिगोचरतया प्रतिपत्तिः। मध्यमिषण्डस्य तु यदा वृषेऽजे वा प्रतिपत्तिस्त-जीर्णे॥

# मत्स्यपुराणे²

पिण्डांस्तु गोऽजविषेभयो दद्यादग्रौ जलेपि वा। विप्रान्ते वाऽपि विकिरेद्वयोभिरथवाऽऽद्ययेत्॥ पलीन्तु मध्यमं पिण्डमाद्ययेद्विनयान्विताम्। आधत्त पितरो गर्भमन्तः सन्तानवर्धनम्॥

- (1) सात्त्वकं धार्मिकमिति मु. मनु:
- (2) 'अन्यदेशिक्षता' इति अपरार्क्षपाठः [५५०]
- (3) अपरार्कः, ५५०

## बायुपुराणे 1

पिण्डमग्नौ सदा दचाद्गोगाथीं सततं नरः।
पत्न्यै वजार्थं दचाद्धि मध्यमं मन्त्रपूर्वकम् ॥
उत्तमां गतिमन्विच्छन् गोभ्यो नित्यं प्रयच्छति।
आज्ञां प्रज्ञां यदाः कीर्तिमप्सु नित्यं निधापयेत्॥
प्रार्थयन् दीर्घमायुश्च वायसेभ्यः प्रयच्छति।
आकारां गमयेदप्सु स्थितो वा दक्षिणासुखः॥
पितृणां स्थानमाकारां दक्षिणादिक् तथैव च।

# शङ्खलिखितौ2

एवं वरात् याचित्वा नमस्कृत्य पिण्डानग्नौ वाऽप्सु वा क्षिपेत्। पत्नीं वा मध्यमं पिण्डमश्रीयादार्तवस्नाताम्॥

#### याज्ञवलक्यः [१, २५७]

पिण्डांस्तु गोऽजविष्रेभ्यो दचादग्रौ जलेऽपि वा। प्रक्षिपेत् सत्सु विष्रेषु द्विजोच्छिष्टं न मार्जयेत्॥³

#### तत्र देवलः

निवृत्ते पितृमेधे तु दीपं प्रच्छाच पाणिना ।
आवम्य पाणि प्रक्षाल्य ज्ञातीन् दोषेण तोषयेत् ॥
ततो ज्ञातिषु तुष्टेषु स्वान् भृत्यान् प्रति पूजयेत् ।
पश्चात् स्वयं च पत्नीभिः पितृदोषमुदाहरेत् ॥
एकोद्दिष्टेषु दोषं च ब्राह्मणेभ्यः समुतस्रेतेत् ।
ततः स्वयं च भुञ्जीत पुनर्मङ्गलभोजनम् ॥

न मार्जयेत् (विश्वरूपः)

<sup>(1)</sup> अपरार्क, ५५१

<sup>(2)</sup> अपरार्क, ५५० (3) न स्वेच्छया विनियुद्धीत । ब्राह्मणेषु चानुत्थितेषु पित्रर्थब्राह्मणेशिच्छष्टं

'प्रच्छाय' निर्वाप्य 'उदाहरेत्'। 'एकोदिष्टेषु' एकाहादि-श्राद्धेषु ॥

मनुः [३,२६४-२६५]

प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत्। ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दत्त्वा बान्धवानिष पूजयेत्॥ उच्छेषणं तु तत्तिष्ठेचावद्विप्रा विसर्जिताः। ततो गृहबर्लि कुर्यादिति धर्मो व्यवस्थितः॥

'ज्ञातिप्रायं' ज्ञातिवहुलम् । 'ततो गृहबलिम्' इति, गृहबलिशब्दो भूतयज्ञाभिधायको वैश्वदेवादिनित्यमहा-यज्ञोपलक्षणपरः।

#### तथा च मत्स्यपुराणे

निर्वृत्य प्रतिपत्यर्थं पर्युक्ष्याग्निं स मन्त्रवित्। वैश्वदेवं प्रकुर्वीत नित्यकं बलिमेव च॥

### आदित्यपुराणे

पितृन् संतर्भे विधिवद्विं दचाद्विधानतः । वैश्वदेवं ततः कुर्यात् पश्चाद्वाद्यणभोजनम् ॥ अत एवं बलिवैश्वदेवक्रमो मत्स्यपुराणानुसारेण

बोद्धव्यः॥

# मार्कण्डेयपुराणे

नित्यिक्रियां पितॄणां च केचिविच्छिन्ति सत्तमाः।
न पितॄणां तथैवान्ये दोषं पूर्ववदाचरेत्॥
पृथकपाकेन नेत्यन्ये केचित्सर्वमपूर्ववत्।

वसिष्ठः [११,२१-२२]

श्राद्धे नोद्वासनीयानि उच्छिष्टान्यादिनक्षयात्। च्योतन्ते वै सुधाधारास्ताः पिवन्त्यकृतोदकाः॥

उच्छिष्टं न प्रमुज्यातु यावन्नास्तमितो रविः। श्लीरधारास्ततो यान्त्यक्षयाः सश्चरभागिनः॥

'च्योतन्ते' क्षरन्ति । 'नोद्वासनीयानि उच्छिष्टानि' इति भूमिछोच्छिष्टविषयम् । 'उच्छिष्टं न प्रमुज्यात्' इति भूमिगतोच्छिष्टपात्रविषयम्। 'सश्चरभागि नः', अन्यस्मै दत्तं अन्यं सश्चरति यदन्नं तत् 'सश्चरम्', तये भजन्ते दासादयः ॥

#### ब्रह्मपुराणे

अस्तंगते ततः सूर्ये विष्ठपात्राणि चाम्भसि।
निःक्षिपेत् प्रयतो भूत्वा सर्वाण्यधोमुलान्यपि॥
द्वितीयेऽहिन सर्वेषां भाण्डानां क्षालनं तथा।
अनन्ता जायते तृप्तिः पितृणां येन सर्वदा॥
भक्ष्यं भोज्यं तथा पेयं यितंकिचित् पच्यते गृहे।
न भोक्तव्यं पितृणां तदिनवेद्य कथंचन॥
जातिभ्यः सततं दत्त्वा बान्धवानपि पूजयेत्।

#### वृहस्पतिः [श्राद्ध., १५५]

एवं देवान् पितृंस्त्रींश्च तर्पित्वा विधानतः । पुत्रभृत्यादिसहितो गृहस्थो भोक्तुमईति॥

#### शातातपः

शेषमन्नमनुज्ञातं भुज्जीत तदनन्तरम्। इष्टैः सार्धं तु विधिवद्बुद्धिमांस्तु समाहितः॥

#### उशना

तैरनुज्ञातः रोषभिष्टेभ्यो दद्यात् स्वयं वा भुञ्जीत । 'स्वयं वा' इति वाराब्दः समुचये ॥

(1) 'द्विजोत्तमः' पुत्रमित्रादिसहितः इति स्मृतिचान्द्रका (आ., p. 412)

आपस्तम्बः [२, १७, १६]

सर्वतः समवदाय शेषस्य ग्रासावरार्ध्य प्राश्नीयाचथो-क्तम्।

1'ग्रासावराध्यं' ग्रासासूनम् । 'यथोक्तम्' गृह्योक्तं², 'प्राणे निविष्टोऽमृतं जुहोमि ब्रह्मणि आत्माऽमृतत्वाय' इति मन्त्रेण।

ब्रह्मपुराणे िते. आर., १०, ३४, १। भगिन्यो बान्धवाः पूज्याः श्राद्धेषु च सदैव हि॥

तथा

वन्दिमागधसूताश्च तौर्यत्रिकविदस्तथा। अलब्धलाभाः श्राद्धेषु नाशयन्ति महचराः॥ तस्मात्तेऽपि विभक्तव्याः सकलं च विभज्य च॥

याज्ञवल्क्यः [१,२४९]

प्रदक्षिणमनुव्रज्य भुञ्जीत पितृसेवितम्। ब्रह्मचारी भवेत्तां तु <sup>3</sup>रजनीं ब्राह्मणैः सह॥

#### निगमः

अनुज्ञातो गृह्यान् वालवृद्धांश्च परितोष्य भुञ्जीत । तस्याह उभयो रात्रिमुभावपि ब्रह्मचारिणौ स्याताम् ॥

⁴वसिष्ठः, वृद्धशातातपश्च प्रथमे

श्राद्धं दक्त्वा च सुकत्वा च मैथुनं योऽधिगच्छति। भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासे रेतसो सुजः॥

- (1) 'श्रासास्तं (?) इति मूलमातृका' ॥ 'श्रासावराध्ये श्रासोऽवराध्यो अवमा मात्रा यस्य तत् श्रासावराध्ये, छान्दसा ह्रस्व: (हर्तः)
- (2) आपस्तम्बगृह्यसूत्र, ८, २१, ९-"सर्वतस्समवदाय उत्तरेण यजुषा देशस्य प्राप्तावराध्ये प्राह्मीयात् ॥"
  - (3) 'तुशन्दात् पुनभोंजनादिरहितोऽपि भवेत्' इति मिताक्षरा ।
  - (4) 33, 39-36

यस्ततो जायते गर्भो दत्वा भुक्त्वा च पैतृकम्। न स विद्यामवामोति क्षीणायुश्चेव जायते॥

# वृहस्पति भेनुदेवलौ च द्वितीये

तां निशां ब्रह्मचारी स्याच्छ्राद्धभोक्ता तथैव च।
अन्यथा वर्तमानौ तौ स्यातां निरयगामिनौ ॥
आद्धभुग्वृषलीतल्पं तदहर्योऽधिगच्छति।
तस्याः पुरीषे तं मासं पितरस्तस्य शेरते॥
तस्मात्प्रदाता भोक्ता च आद्धे नियमितो भवेत्।
अर्चकश्चाचितस्तू भौ स्यातां नरकगामिनौ ॥
'वृषलीतल्पम्' इति भैथुनोपलक्षणम्।

#### ज्ञातातपः

आहं कृत्वा परश्रादे सुञ्जते ये तु विह्नलाः। प्तन्ति पितरस्तेषां लुप्तिपडोदकिष्रयाः॥

#### सत्स्यपुराणे

पुनर्भोजनसध्वानं चूतमायासमैथुनम् । श्राद्धकृष्ण्राद्धसुक् चैव सर्वमेतद्विवर्जयेत्॥ स्वाध्यायं कलहं चैव दिवास्वमं च सर्वदा।

## विष्णुपुराणे

श्राद्धे नियुक्तो भोका वा भोजियत्वा नियोज्य च। व्यवायी रेतसो गर्ते मज्जयत्यात्मनः पितृन्॥

#### 'च्यवायी' मैथुनकर्ता॥

- (1) बृहस्पति: (श्राद्ध.) १४२-१४४ ; 'श्रादकुच्छ्रादकै: सह''। पराज्ञारमाध्यतीयपाठः
  - (2) मनुः, ३, २५०

# 11 55 11

# ॥ अथित्रादिस्वरूपम् ॥

तत्र मनुः [३,२८४]

वसून् वदन्ति तु पितृन् रुद्रांश्चैव पितामहान्। प्रितामहांस्तथादित्यान् श्चितिरेषा सनातनी॥

#### देवलः

35

¹सर्वतः पितरः पूज्या देवतानां च देवताः । शुच्यो निर्मलाः पुण्या दक्षिणां दिश्लाशिताः ॥ वसवः पितरो ज्ञेया रुद्रा ज्ञेयाः पितामहाः । प्रपितामहास्तथाऽऽदित्याः श्रुतिरेषा सनातनी ॥ प्रेतानुद्दिश्य यत्कर्म क्रियते मानुषैरिह । तुष्यन्ति पितरस्तेन न प्रेताः पितरः स्मृताः² ॥

याज्ञवल्क्यः [१,२६९]

वसुरुद्रादितिसुताः वितरः श्राद्धदेवताः।

- (1) 'सर्वत्र' इति हेमाद्रिपाठः (७३)
- (2) 'न प्रेताः नितर' इति निन्दार्थवादेन प्रेतानां हविः प्रत्युद्देश्यत्वलक्षणं देवतात्वं निषिध्यत इति न मन्तव्यं प्रेतानुद्दिश्येत्युपक्रमवाधापत्तेः । किं तु नानायोनि गतानां मनुष्याणां कथं तृतिसन्तोषपूर्वकममानुषशक्तिं संपाद्य फलविशेषदातृत्व-मित्याशङ्कां वार्ययतुं वस्वादीनां प्रेताधिष्ठातृत्वलक्षणं पितृत्वमुच्यत इति । अनेनैवा-मिप्रायेण याज्ञवल्क्येनोक्तम् ॥ (हेमाद्रिः, ७९)

प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितृत् श्राद्धेन तर्पिताः ॥ पैठीनसिः

य एवं विद्वान् पितृन् यजते वसवो रुद्रा आदित्या- श्चास्य प्रीता भवन्ति ।

क एते पितरो नाम येभ्यो दत्तमिहाक्षयम् ॥ वसवः पितरो रुद्राः पितामहा आदित्याः प्रपिता-ब्रहाः तेभ्यो दत्तमिहाक्षयं भवति ॥

अत्र यद्यपि—"वसुरुद्रादितिसुताः पितरः श्राद्ध-देवताः" इत्यादिवाक्येभ्यः श्राद्धे वस्वादीनां देवतात्वं प्रतीयते, तथापि 'असुकामुकगोत्रैतत्तुभ्यम्' इत्यादि-वाक्येभ्यः असावेतत्त इत्येवं यजमानस्य पित्रे, असा-वेतत्त इति पितामहाय असावेतत्त इति प्रपितामहायेति श्रुतेश्च, गोत्रनामसंबन्धविद्योषकीर्तनेन, स्वजनकादीनां चतुर्थ्यन्तत्वेन श्रवणाद्देवतात्वम् । वस्वादिरूपेण त एव ध्येयाः, 'य एवं विद्वान् पितृन् यजते' इति पैठीनसिवचनात्॥

(1) अग्न्यादयो नक्षत्रान्ता वसवः । प्राणाद्यात्मेकादश रुद्राः । द्वादशमासा आदित्याः । एते नित्या एवार्थाः पितरः । एत एव श्राद्धदेवताः प्रत्येतव्याः । तस्मादिवरोधः । एवं सित मनुष्यिपत्वणां किमायातम् । उच्यते । एते देवा वस्वादयः प्रीताः प्रीणयन्ति यत्रतत्रस्थान् मनुष्याणां पितृन् श्राद्धात्तरसानुप्रदानेनेत्यर्थः । सर्वप्राणिगत्वात् चेषां सर्वाविस्थतपितृतर्पणसामर्थ्यमिविरुद्धम् । अग्न्यादीनां च सर्वेषामन्तर्वितिन्यो देवता इत्यन्त एवत्यिवरोधः । पूर्वमिष अनेनैवाभिप्रायेण पितृणां संप्रदानत्वमुक्तम् । पितृभ्यो दद्यादिति चोदितत्वात् तदुपपत्यपेक्षामुपपादयन्तोऽर्थवादा अपि हि प्रमाणमेवत्यवधार्यं नातीव कुतार्किकोक्तकुस्त्यालीकचोद्याभिनिवेशः कार्यः । ननु चाचोदिता एव वस्वादयो देवताः । इयमेव हि तच्चोदनेत्युच्यमाने पूर्वचोदितीपतृदवतात्वहानिः । अत्रोच्यते । वस्वादीनां देवतात्वाभिधानात् पितृणां च संप्रदानत्वादिरोधः । देवा इति वक्तव्ये देवता इति पादपूरणार्थः । यत्कर्त्रा पितृभयो दातुमिष्टं तद्वस्वादयो यत्रतत्रस्थेभ्यः सर्वगतत्वेन समर्था दातुमिति । अतोऽनवद्यम् । वस्वादिभ्योऽपि च प्रदातृवचनात् तृतिरस्त्येवत्यवस्यम् ॥ विश्वस्त्राचार्यः

# 11 53 11

# ॥ अथ श्रादस्तुतिः ॥

#### तत्र यमः

ये यजन्ति पितृन् देवान् ब्राह्मणान् सहुताशनान्।
सर्वभूतान्तरात्मानं विष्णुमेव यजन्ति ते॥
दत्त्वानेन विधानेन लभते चतुरो वरान्।
धनमत्रं सुतानायुर्ददते पितरो भुवि॥
आयुः पुत्रान् यशः स्वर्गं कीर्ति पुष्टिं बलं श्रियम्।
पश्न सुतं धनं धान्यं प्राप्तुयात् पितृपूजनात्॥

#### देवलः

अरोगः प्रकृतः स्वस्थश्चिरायुः पुत्रपौत्रवात् । अर्थवानर्थभोगी च श्राद्धकामो भवेदिह ॥ परत्र परमां तुष्टिं लोकांश्च विपुलान् शुभान् । श्राद्धकृत् स समाप्रोति यदाश्च विपुलं नरः ॥

#### याज्ञवल्क्यः [१, २७०]

आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च। प्रयच्छन्ति तथा राज्यं नृणां प्रीताः पितामहाः ॥

### इारीतः [अ. १२]

इमं श्राद्धविधिं पुण्यं कुर्याद्वापि पठेत्तु यः। स सर्वकामसंयुक्तो स्वमृतत्वं च विन्दते॥

#### श्राद्यकाण्डे श्राद्धस्तुतिः

233

षृहस्पतिः [श्राद्ध, ४१]
य एवं वेत्ति मतिमांस्तस्य श्राद्धफलं भवेत्।
उपदेष्टाऽनुमन्ता च लोके तुल्यफलौ स्मृतौ॥

हारीतः [अ. १२]

न तत्र वीरा जायन्ते नारोगा न शतायुषः।
न च श्रेयोऽधिगच्छन्ति यत्र श्राद्धं विवर्जितम्॥
अपि मृत्रैः फर्लर्वापि तथा ह्यदकतर्पणैः।
अविद्यमाने कुर्वीत नैव श्राद्धं विवर्जयेत्॥

# ॥ २४ ॥ ॥ अथामश्रादम् ॥

### तत्र मत्स्यपुराणे

आमश्राद्धं यदा कुर्याद्विधिज्ञः श्राद्धदस्तदा । तेनाऽग्रोकरणं कुर्यात् पिण्डांस्तेनैव निर्वपेत् ॥

#### जाबालिः

आमश्राद्धप्रदोऽनग्निः सर्वत्रैव मनीषिणाम् । तेनाऽग्नौकरणं कुर्यात् पिण्डांस्तेनैव निर्वपेत्॥

अत्रेदं तात्पर्यम्-'सर्वत्र' अमावास्यादौ श्राद्धनिमित्ते उपस्थितेऽनिप्ररामश्राद्धं कुर्यात् । अनिप्रश्चात्र पाकस-मर्थाप्रिरहितः। एतच सकलपाकसामग्रन्थभावोपलक्षणम्। न पुनरनिप्ररनाहिताग्निः। अनुपनीतभार्यादिरहितप्रवासस्था-नां पाकेन श्राद्धाभिधानात्॥

#### तथा च मत्स्यपुराणे

उभाभ्यामपि हस्ताभ्यामाहृत्य परिवेषयेत्। प्रशान्तिचत्तः सिललं दर्भपाणिरशेषतः॥ शुभांस्तु सूपशाकायान्नानाभक्ष्यांस्तथैव च। अन्नं तु सदिधिक्षीरं गोघृतं शर्करान्वितम्॥

#### तथा

सक्तवत्सु ततस्तेषु भोजनोपान्तिके चप । सार्ववर्णिकमन्नाद्यमश्रीयात् ष्ठाव्य वारिणा ॥ समुत्स्जेद्भुक्तवतामग्रतो विकिरेद्भुवि । तथा

तृप्तान् ज्ञात्वोदकं दयात् सकृद्विप्रकरे तथा। आचान्तेष्वपि चाऽऽचम्य वारि दयात् सकृत् सकृत्॥

तथा

उच्छेषणं तु तत्तिष्ठेचावद्विप्रा विसर्जिताः॥

एवमादिवाक्यैः पाकेन श्राद्धममिधाय तत्रैवोक्त
मध्याये—

एतचानुपनीतोऽपि कुर्यात् सर्वेषु पर्वसु ।
श्राद्धं साधारणं नाम सर्वकामफलप्रदम् ॥
भार्याविरहितोऽप्येतत् प्रवासस्थोऽपि भक्तिमान् ।
श्रूद्रोऽप्यमन्त्रवत् कुर्यादनेन विधिना बुधः ॥ इति ।
एतेनैतदुक्तं भवति साग्नेनिरग्नेश्चापयेवामश्राद्धमिति॥
साग्नेनिरग्नेश्चापयेवामश्राद्धं सदैव हि ।
एवं श्रूद्रोऽपि सामान्यं वृद्धिश्राद्धं च सर्वदा ॥
नमस्कारेण मन्त्रेण कुर्यादामान्नवद्बुधः ।
इति मत्स्यपुराण एवाभिधानात् ॥

# 11 29 11

# ॥ अथ जीवत्पितृकादिश्राद्वम् ॥

तत्र मनुः [३, २२०-२२२]

विषयमाणे तु पितिर पूर्वेषामेव निर्वपेत्। विषयद्वापि तं श्राद्धे स्वकं पितरमाद्ययेत्॥ पिता यस्य तु वृत्तः स्याज्जीवेद्वापि पितामहः। पितुः स नाम सङ्कीर्त्य कीर्तयेत्प्रपितामहम्॥ पितामहो वा तच्छादं भुञ्जीतेत्यब्रवीनम्नुः। कामं वा तदनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत्॥

'श्रियमाणे' अवतिष्ठमाने जीवतीति यावत् । नाम-संकीर्तनमत्र आद्धोपलक्षणार्थम् । 'आद्धम्' अत्र आद्धार्थम् । 'कामं वा तदनुज्ञात' इति, पित्रादिभोजनादिदं पक्षान्तरम् । तेन पित्रादिनाऽनुज्ञातः 'कामम्' अभिलिषतं 'समाचरेद्' इत्यर्थः॥

तथा [९, १८६]

त्रयाणामुदकं कार्यं त्रिषु पिण्डः प्रवर्तते। चतुर्थः संप्रदातेषां पश्चमो नोपपद्यते॥।

विष्णुः [७५,१-७]

पितिर जीवित यः श्राद्धं कुर्यात्स येषां पिता कुर्यात् तेषां कुर्यात्। पितिर पितामहे च जीवित येषां पितामहः। पितिर पितामहे प्रापितामहे च जीवित नैव कुर्यात्। यस्य

(1) 'श्रियमाणे' जीवति ( मेधातिथिः)

पिता प्रेतः स्यात् स पित्रे पिण्डं निधाय पितामहात्परं द्वाभ्यां दद्यात् । यस्य पिता पितामहश्च प्रेतौ स्यातां स ताभ्यां पिण्डौ दत्त्वा पितामहपितामहाय दद्यात् । यस्य पितामहः प्रेतः स्यात् स तस्मै पिण्डं निधाय प्रपितामहात्परं द्वाभ्यां दद्यात् ॥

मानामहानामप्येवं आदं कुर्याद्विचक्षणः। मन्त्रोहेण यथान्यायं दोषाणां मन्त्रवर्जितम्॥

'पिता प्रेतः स्याद्' इति, पितैव प्रेतो भवति पितामह-प्रपितामहौ च जीवत इत्यथः । 'मन्त्रोहेण' 'शुन्धन्तां पितर' इत्यादिमन्त्रेषु पितर इत्यत्र मातामहा इत्यादिपद-प्रक्षेपलक्षणेन । 'शेषाणां' पितृ व्यमातुलादीनाम् । 'मन्त्र-वर्जितम्' आवाहनादिकं मन्त्रवर्जं कार्यमित्यर्थः'॥

# हारीतः

जीवे पितिर वै पुत्रः आद्यकालं विवर्जयेत्। येषां वापि पिता दद्यात् तेषामेव प्रचक्षते॥ पितामहे च जीवे <sup>3</sup>वै पितर्येव समापयेत्। उदकाञ्जलिं च दीपं च अञ्जनं च प्रयत्नतः<sup>4</sup>॥

- (1) 'शुन्धन्तां पितरः शुन्धन्तां पितामहा: शुन्धन्तां प्रपितामहा:' (आपस्तम्बश्रोतसूत्र, २, ६, १४)
- (2) पित्रादिषु त्रिषु जीवत्सु, श्राद्धमेव न कुर्यात् । मृतिपतृको जीवत्यिता-महश्च पितृपिण्डं दत्त्वा प्रिपितामहत्रुद्धप्रिपतामहाभ्यां पिण्डं दद्यात् ॥ (वैजयन्ती)
  - (3) 'सजीवे वै' इति गोविन्दानन्द्पाठः (श्रा. कौ., ५५२)
- (4) नन्वेवं श्रुतिद्वयविरोधः परिहरणीयः । सत्यम् । पुत्रजन्मनामकरणादि-निमित्तकवृद्धिश्राद्धविषयं 'जीवन्तमितद्याद्वा' इति वचनम् । 'न जीवन्तमितकस्य' इति वचनं तदितरपितृकृत्यविषयम् । यद्वा पूर्ववचनं तर्गणपार्वणादिषु सकलपितृकृत्येषु नित्याधिकारानिषेधार्थम् । उत्तरवचनं तु उपकारातिशयात् ऐन्छिकानुष्ठानार्थम् । कर्माङ्कश्राद्धं तु अवश्यमनुष्ठेयम् , अन्यथा कर्मवैगुण्यप्रसङ्ग इति ॥ (श्रा. कौ., ५५३)

'न जीवन्तमतिक्रम्य दयात्' इति श्रुतिबलादमा-वास्यादावप्येकस्यैव श्राद्धं दयात्। 'उदकाञ्जलिम्' इत्या-दिवचनाच गृहमेधीयवदपूर्वमिति जयस्वामी॥

#### यज्ञपार्श्वपरिशिष्टम्

होमान्तः पितृयज्ञः स्याजीवे पितिर जानतः।
पितरं भोजियत्वा च पिण्डौ निष्टणुयात् परौ॥
येभ्यः पिण्डान् पिता द्यात् तेभ्यः पुत्रोऽपि दापयेत्।
न जीवन्तमतिद्यादित्येषा नैगमी श्रुतिः ॥
जीवेतिपतामहो यस्य पिता चान्तरितो भवेत्।
पितुरेकस्य दातव्यमेवमाहुर्मनीषिणः॥
त्रीन् वा पिण्डान् समारोप्य मध्यमं तेन भोजयेत्।
द्रौ पिण्डौ ब्राह्मणे द्यादग्रौ चाम्भसि वा क्षिपेत्।॥
उभौ यस्य व्यतीतौ च जीवेचेत् प्रपितामहः।
पिण्डौ निष्टणुयात् पूर्वी भोजयेत् प्रपितामहम्॥

#### निगमः

यो वा जीवति पितृणां तं भोजयेत् । सपिण्डानित्येके । जीवतामजीवतां वा देयमेवेति हिरण्यकेतुः । कस्मायज्ञविधित्वादर्शस्याज्ञत्वात् । एभ्य एव एत आगं करोतीति च श्रुतेरेकस्मिन्नपि जीवत्यदानमिति कात्यायनः॥

# 'यज्ञविधित्वात' इति जीवनमजीवनं वा न विवक्षितम् । किं तु 'यज्ञविधित्वात्' पित्रायुद्देशेन

(1) पितृपितामहवत् जीवित्यतामहस्यापि तदुद्देशेन ब्राह्मणरिहतं श्राद्धं कृत्वा श्राद्धद्ये ब्राह्मणान्तरवत् पितामहमिप तेन श्राद्धद्रव्येण भोजयेत् । अथवाऽमौ जले वा श्राद्धीयद्रव्यं क्षिगेत् । न तु साक्षात् पितामहे श्राद्धं करणीयम् । एततु शास्त्रान्तरीयमेव बहूनामननुमतवात् ॥ (गोविन्दानन्दः ५५५)

त्यागरूपस्य यज्ञस्यावद्यकतया विहितत्वात् । 'दर्शस्याङ्ग-त्वात् ' दर्शस्य दर्शाख्यस्य कर्मणः पिण्डपिनृयज्ञोऽङ्गं यत इत्यर्थः ॥

## छन्दोगपरिज्ञिष्टे कात्यायनः¹

सिपतुः पिण्डकृत्येषु अधिकारो न विद्यते।
न जीवन्तमतिकम्य किंचिद्द्यादिति श्रुतिः॥
पितामहे धियमाणे पितुः प्रेतस्य निर्वेपेत्।
पितुस्तस्य च वृद्धस्य जीवेच प्रपितामहः²॥
पितुः स नाम सङ्कीत्यं कीर्तयेत्प्रपितामहम्।
पितुः पितुः पितुश्चेव तस्याऽपि पितुरेव च॥
कुर्यात् पिण्डत्रयं यस्य संस्थितः प्रपितामहः।
जीवन्तमतिदद्याद्वा प्रेतायान्नोदके द्विजः॥
पितुः पितृभ्यो वा दद्यात् स पितेत्यपरा श्रुतिः।

'तस्य च वृद्धस्य' इति, अनेन पितामहः परामृश्यते। 'तस्यापि पितुः' पितामहस्यापि पितुः प्रिपतामहस्य। 'संस्थितः' मृतः॥

- (2) गोभिलस्मृति, २, ९३-९६—श्रियते च [श्रियमाणो]; वृत्तस्य [वृद्धस्य]। 'वृत्तस्य' इति गोविन्दानन्देनादृतपाठः (श्राद्ध कौ., ५५१)। 'पितुः स नाम सङ्कीर्त्य कीर्तयेत् प्रिपतामहम्' इत्ययमर्घश्लोकः गोभिलस्मृतौ, श्राद्धिवया-कौमुद्यां च न लब्धः।
- (1) पितृकृत्येषु पिण्डपितृयज्ञपार्वणादिषु जीवज्जनकस्याधिकारो नास्ति । हेतुमाह 'न जीवन्तम्' इति । 'सपितुः' इत्यत्र पितृपदमधिकारिपितृपरम् । तेन पतिते, प्रव्रजिते वा, अचिकित्स्यरोगजरादिना अक्षये वा, पितरि जीवत्यपि पितृकृत्येऽधि-कारोऽस्ति ॥ (गोविन्दानन्दः, पृ. ५५२)

# पिण्डपितृयज्ञे कात्यायन[श्रौत]स्त्रम्<sup>2</sup>

प्रेतेभ्यो ददाति जीवित्पतृकोऽपि जीवान्तर्हितेऽपि। जीवित्पतृकस्य होमान्तम् । अनारम्भो वा । न व्यवेते जातृकर्ण्यः। न जीवन्तमतीति श्रुतेः॥

जीवत्पितृकस्य त्रयः पक्षाः — जीवन्तं पितरमतिकम्य येभ्यः पिता दद्यात् तेभ्यो दद्यादित्येकः। होमान्तं 'सोमाय पितृमते' [आप. श्रोत., २,६,१२.] इत्यादि दक्षिणाग्रौ होममात्रमित्यपरः । 'अनारम्भो वा' अकरणमेव वा इति तृतीयः । 'न व्यवेते' इति न जीवता केनचिद्यव-हिते देयमित्यर्थः ॥

पितृपितामहप्रपितामहाधिकारे पिण्डपितृयज्ञे— आश्वलायनश्रौतसूत्रम् [२, ६, २२-२४]

जुहुयाज्ञीवेभ्यः। सर्वहुतं सर्वजीविनः। नामान्यविद्वां-स्ततिपतामहप्रपितापहेति ॥

'जुहुयाजीवेभ्यः' इति, पित्रादीनां मध्ये यो जीवति तस्मैपिण्डं जुहुयात्। प्रेतायतु पिण्डपितृयज्ञविधानेन दद्यात्। सर्वे यदि जीवन्ति तदा त्रीन् पिण्डान् जुहुयादित्यर्थः ॥

(2) ४, १, २३-२७. यित्पृभ्यो दानमुक्तं तन्मृतेभ्यः पितृभ्यो द्वास् । जीवन् पिता यस्य स 'जीवित्पृक्तो' जीवेन पित्रादिना व्यवहितेभ्योऽपि पितामहादिभ्यो दद्यात् । जीवित्पृत्कोऽपि पिण्डिपितृयत्तमनुतिष्ठेत् । अनुतिष्ठश्च पितृपितामहप्रिपतामहेषु यः कश्चित् जीवितं तं जीवन्तं परित्यज्य त्रिभ्यः पिण्डान् दद्यात् ।। एवं प्राप्त आह । जीवित्पृत्कस्य यज्ञमानस्य होमान्तमेव पिण्डिपितृयत्तसंत्रं कर्मस्यात् । न तत ऊर्ध्वं पिण्डदानादि ॥ एवं पक्षमुपन्यस्य सिद्धान्तमाह 'अनारम्भो वा' हित । वाशब्दः पूर्वपक्षनिरासार्थः । पिण्डदानस्य प्रधानत्वात्तद्यभवे होमस्याङ्गभूतस्यान् तुष्ठानं न युक्तम् । अतो जीवित्पृत्केन पिण्डिपितृयत्त्रो नानुष्ठेयः ॥ तत्रोत्पित्तमाह—जीवितेन पित्रादिना व्यवहिते पितामहादौ पिण्डदानं न भवतीति जातृकण्यं आह । तत्र हेतुमाह—अतो जीवित्पृतकस्य प्रधान पिण्डदाने निषिद्धे अनारम्भपक्ष एव श्रेयान् ॥ (विद्याधरकृतसरलाख्या वृत्तिः, पृ. १३४-१३५)

# ॥ २६ ॥ ॥ अथ हिपितृकश्रादम् ॥

#### तत्र शाङ्घायनस्त्रम्

पिण्डान् यथाऽवनेजितं निधायोभावेकस्मिन् पिण्डे पितृभेदे। न जीवत्पितुरस्ति। न जीवान्तर्हिताय। येभ्यो वा पिता तेभ्यः पुत्रो होमान्तं वा॥

'उभावेकस्मिन्' उभौ बीजिक्षेत्रिणौ । 'एकस्मिन् विण्डे' एकस्मिन्नपि पिण्डे संकीर्तयेदित्यर्थः ।

#### प्रवराध्यायः

अथ यदि पितृ च्येन ज्ञातिना वैकार्येण जातास्ते पिरगृहीतुरेव भवन्ति । अथ यद्येषां स्वभार्यास्वपत्यं न स्यात् तद्विक्थं हरेयुः । पिण्डं चैभ्यस्त्रिपुरुषं द्युः । यद्यपि स्यादुभाभ्यामेव द्युरित्याचार्यवचनम् । द्वे श्राद्धे क्र्यादेकं वा । द्वे वा पृथगुद्दिश्य एकपिण्डे द्वावनु-कीर्तयेत् प्रतिगृहीतारं चोत्पादियतारंच । तृतीयात्पुरुषात् परिगृहीता ॥

'एषां' क्षेत्रपितृव्यप्रभृतीनां बीजिनाम् ॥

## हारीतः

नाऽबीजं क्षेत्रं फलित नाऽक्षेत्रं बीजं रोहतीत्युभय-दर्शनादुभयोरपत्यमित्यपरे । तेषामुत्पादियतुः प्रथमः प्रवरो भवति । द्वौ द्वौ पिण्डौ निर्वापे दशुरेकपिण्डे वा द्वावनुकीर्तयेत् । द्वितीये पुत्रः । तृतीये पौत्रो लेपिनश्च । त्रीनन्वाचक्षाण आसप्तमादित्येके ॥

'तेषामि'ति, तेषां बीजिक्षेत्रिणां पितृणां मध्ये बीजिनः प्रवरमार्षेयं प्रथमं निर्दिशेत् । ततः क्षेत्रिण इति द्विप्रवरता । अस्य क्रत्वङ्गार्षयप्रवरेण 'निर्वापे' पितृयक्षे, एकिस्मिन्नेव द्वावनुकीर्तयेदिति । अत्र वीप्सा द्रष्टव्या। "यदि द्विपिता स्यादेकैकिस्मिन द्वौ द्वावुपलक्षयेत्" इत्यापस्तम्बवचनानुसारात् । तस्मादेकिस्मिन्नेव पिण्डे द्वौ द्वौ पितरौ पितामहौ प्रपितामहो चानुकीर्तनीयावित्यर्थः । 'द्वितीये' पितामहपिण्डे । द्वितीय इति प्रपितामहपिण्ड-स्याप्युपलक्षणम् । 'पुत्रः' द्वामुख्यायणस्य । अत्रापि द्वौ द्वावनुकीर्तयेदित्यनुषद्गः। 'तृतीये' प्रपितामहपिण्डे। 'पौत्रो' द्वामुख्यायणस्य । अत्रापि द्वौ द्वावनुकीर्तयेदिति सम्बन्धः । 'लेपिनश्च' अनुकीर्तयेदिति शेषः । 'त्रीनन्वाचक्षाणः' पित्रादिपिण्डाननुवदन्। 'आसप्तमात्' सप्तमपुरुषपर्यन्तम् ॥

याज्ञवल्क्यः [२,१२८]

अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः। उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः॥

#### मरीचिः

सगोत्राद्वाऽन्यगोत्राद्वा यो भवेद्विधवासुतः।
पिण्डश्राद्वविधानं च क्षेत्रिणे प्राक् प्रदापयेत्॥
बीजिने तु ततः पश्चात् क्षेत्रे जीवति चेत् कचित्।
बीजिने दचुरादौ तु मृते पश्चात् प्रदीयते॥
उभौ यदि मृतौ स्यातां बीजिन्यादौ तदा ददेत्।
क्षेत्रिण्यादौ न दत्तं स्याद्वीजिने नोपतिष्ठति॥
'सगोत्रादन्यगोत्राद्वे'ति सवर्णमात्रादित्यर्थः॥

1नारदः

जाता ये त्विनयुक्तायामेकेन बहुभिस्तथा।
अरिक्थभाजस्ते सर्वे बीजिनामेव ते सुताः॥
द्युस्ते बीजिनः पिण्डं माता चेच्छुल्कतो हृता।
अग्रुल्कोपनतायां तु पिण्डदा बोदुरेव ते॥
'अरिक्थभाजः' क्षेत्रिणो रिक्थं न भजन्ते।

॥ २६-अ ॥ ॥ अथ पुत्रिकापुत्रश्राद्धम् ॥

तत्र शङ्खलिखिती

पुत्रिका पुत्रविद्यति प्रचेतसस्तस्या अपत्यं पुत्रिकासुतो मातामहिपतामहानां पिण्डदः । पुत्रदौहित्रयोर्ने विद्योषोऽ-स्त्यनुग्रहे ॥

'मातामहपितामहानाम्' इति वंशद्वयोपलक्षणम् । 'पुत्रदौहित्रयोः' औरसपुत्रपुत्रिकासुतयोः । 'अनुप्रहे' नरकोत्तारणादिस्वरूपे॥

मनुः [९,१३२]

दौहित्रो ह्याखिलं रिक्थमपुत्रस्य पितुईरेत्। स एव दद्याद् द्वौ पिण्डौ पित्रे मातामहाय च॥ द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः॥

'दौहित्रो' अत्र पुत्रिकासुतः।

इति श्रीमद्गोविन्दचन्द्रदेवमहासन्धिविग्रहिकभदृशी-हृदयधरात्मजश्रीलक्ष्मीधरविरचिते कृत्यकल्पतरौद्यामुष्या-यणपर्व ॥

(1) नारदरमृति:, १६, १९; नारदसंहिता, १४, १८॥ 'अनियुक्तायां स्वैरिण्याम् । 'अरिक्यंभाजः' क्षेत्रिरिक्यं न लभन्ते, मातृक्षेत्रिका मातामहानां न रिक्यं भजन्त इति प्रकाशकारः । किमविशेषेण पिण्डदानमित्याह—'दशुस्ते बीजिने पिण्डं माता चेच्छुत्कतो हता' इति । यदि क्षेत्रिणः शुत्कं मृत्यं दत्त्वा बीजिना माता हता अशुक्कोपनतायामित्यादि युक्तम् ॥ (विवाद्गताकरः, ५८७-५८८).

# ॥ २७॥ ॥ अथैकोदिष्टम् ॥

#### तत्र शातातपः

एकोदिष्टं तु यच्छाद्धं नैमित्तिकमिहोच्यते। तदप्यचैव कर्तव्यमयुग्मानाद्ययेद्द्विजान्॥

#### मत्स्यपुराणे

तत एकादशाहे तु द्विजानेकादशैव तु। क्षत्रादिसूतकान्ते तु भोजयेदयुजो द्विजान्॥ द्वितीयेऽह्नि पुनस्तद्वदेकोदिष्टं समाचरेत्।

याज्ञवलक्यः [१,२५१-२५२]

एकोदिष्टं दैवहीनमेकार्घेकपवित्रकम्। आवाहनाग्रौकरणरहितं ह्यपसव्यवत्॥ उपतिष्ठतामित्यक्षय्यस्थाने विप्रविसर्जने। अभिरम्यतामिति वदेव्ब्रूयुस्तेऽभिरताः सम ह॥

'अक्षय्यस्थाने' अक्षयपदप्रयोगप्रसङ्गे ं उपतिष्ठताम्' इति प्रयोक्तव्यम् ॥

#### शाङ्खायनः

अथात एकोहिष्टमेकपवित्रकमेकोऽर्घ एकः पिण्डो नाऽऽवाहनं नाऽग्रौकरणं नाऽत्र विश्वेदेवाः। स्वदितमिति तृप्तिप्रश्नः। उपतिष्ठतामित्यक्षय्यस्थाने। अभिरम्यतामिति विसर्गः। संवत्सरमेवं प्रेते। मत्स्यपुराणे

स्वदितं विकिरे ब्र्याद्विसर्गे चाभिरम्यताम्।

#### आश्वलायनगृह्यपरिशिष्टम्

अतस्त्वेकादशेऽहिन श्राद्धं तस्य विधीयते।
एकोदिष्टं तु यच्छाद्धमसपत्तमिति स्थितिः॥
सपिण्डीकरणमकृत्वा त्रिपक्षं परिशेषयेत।
उच्छेषणं भूमिगतं विकिरं लेपमौदकम्॥
अनुप्रेतेषु विस्रजेदप्रजानामनायुषाम्।
एकोदिष्टेषु सर्वेषु न स्वधा नाभिरम्यताम्॥
नाग्नौकरणमन्त्रश्च एकश्चाथ तिलोदकम्।
अन्दिश्य तु प्रेतस्य सर्वत्रैव प्रदीयते॥
एकं पवित्रमेकोऽद्यं एकः पिण्डो विधीयते।
अनपत्येषु सर्वेषु न स्वधा नाभिरम्यताम्॥
स्वस्त्यस्तु विस्रजेदेवं सकृत्प्रणववर्जितः।
एकोदिष्टस्य पिण्डे तु अनुशब्दो न युज्यते॥

पितृदान्दं न कुर्वीत पितृहा चोपजायते।
'असपत्नं' द्वितीयरहितम् । 'सपिण्डीकरणं कृत्वा'
हत्यादेरयमर्थः—यः त्रिपक्षादर्वाक् अकृतसपिण्डीकरणः
सः पक्षत्रये पूर्णे एकोदिष्टश्रादं कुर्यादिति ॥ 'अनूदिइय तु
प्रेतस्य'इति, यत्र कचिदकोदिष्टे पार्वणादौ प्रेतस्य उदेशतउत्सृज्यते तत्र सर्वत्रैवमेवानुप्रेतेष्च्छेषणविकिरादिकं
देयम्। 'न स्वधा' इति, स्वधावाचनं न कुर्यादित्यर्थः। 'स्वधा
वाच्यतामिति विसृजेत्' इत्याश्वलायनोक्तान्तिमस्वधाकारनिषेधः। 'नाभिरभ्यतामि'ति प्रेतैकोदिष्टविषयम्। यत्तु
शाङ्खायनवचनम् 'अभिरम्यतामिति विसर्ग' इति तदितरैकोदिष्टविषयम्। 'अनुदान्द' इति, अनुदान्दवान् 'पे

[20

च त्वामनु' इत्यादिमन्त्रः 'पितृशब्दं न कुर्वीत' 'नमो वः पितर' इत्यादि मन्त्रं न पठेदित्यर्थः ॥ बृहस्पतिः [श्राद्ध, १२८, १३२, १३५, १३६, १३८]

एको दिष्टिविधानेन यहेकस्य प्रदीयते।
आवाहनाग्रोकरणरहितं दैववर्जितम्॥
वस्त्रालंकारदाय्यायं पितुर्यद्वाहनायुधम्।
गन्धमाल्यैः समभ्यच्यं श्राद्धभोक्त्रे तद्पयत्॥
भोजनं चानेकविधं कारयेद्यञ्जनानि च।
यथादात्त्या प्रद्याच गोभ्रहेमादिकं तथा॥
श्रोत्रिया भोजनीयास्तु नव सप्तं त्रयोदद्या।
जातयो बान्धवा निःस्वास्तथा चातिथयोऽपरे॥
प्रद्यादक्षिणां तेषां सर्वेषामनुरूपतः।
हतमश्रोत्रियं श्राद्धं हता यज्ञास्त्वदक्षिणाः॥
तस्मात्पणं काकिणी वा फलं पुष्पमथापि वा।
प्रद्यादक्षिणां यज्ञे तया समकलो भवेत्॥

वाराहपुराणे

एकादशाहे कर्तव्यं श्राद्धं प्रेताय यह्नतः। 1896 श्वः करिष्य इति ज्ञात्वा ब्राह्मणामन्त्रणिकया॥ स्नात्वा चैव शुचिर्भृत्वा प्रेतं विषेषु योजयेत्। 1887 गतोऽसि दिव्यलोकं त्वं कृतान्तविहितात्पथः॥ मनसा वायुभृतेन विषे त्वाहं नियोजये। 1881 प्रज्ञियष्यामि भोगेन एवं विषे निमन्त्रयेत्॥ अस्तं गते तथादित्ये गत्वा विप्रनिवेशनम्। अस्तं गते तथादित्ये गत्वा विप्रनिवेशनम्। 1881 प्रेत्राल्य तैलेन प्रेतस्य हितकाम्यया। 1881 प्रभातायां तु शर्वर्यामुदिते च दिवाकरे॥ अम्ब्रुकमे कारियत्वा नखच्छेदं ततः परम्। 1881 नि

स्तपनाभ्यञ्जनं दचाद्विप्राय विधिपूर्वकम् ॥ १०० । १६(गा) गृह्णीयाङ्गिभागं च स्थण्डिलं तदनन्तरम्। निवापदेशं संग्रह्म कर्तव्यं स्थण्डिलं महत्॥।००/।७ /।००/।००/।००/।००/ नदीकूले निवासे वा प्रेतभूमि विनिर्दिशेत । -अकृत्वा पृथिवीभागं निवापं ये तु कुर्वते ॥ 188/ तदधीनं जगद्भद्रे तदुच्छिष्टं कृतं भवेत्। 🗹 न देवाः पितरस्तस्य गृह्णन्तीह कदाचन ॥ पतन्ति निरये घोरे तेनोच्छिष्टेन सुन्दरि । 100/26 सचैलस्तपनं कृत्वा गत्वा चैव महानदीम् ॥ \_\_\_\_ 100/30 गं तीर्थानि मनसा ध्यात्वा तैः स्वमभ्युक्षयेद्बुधः । एवं द्युद्धिं ततः कृत्वा ब्राह्मणं शीघमानयेत्। 1000/3 आगतं च द्विजं दृष्ट्रा कर्तव्या स्वागतिकया। अर्घ्य पार्च ततः कृत्वा दष्टतुष्टेन माधवि ॥ १८०/ आसनं चोपकल्पेत मन्त्रेण विधिपूर्वकम्। — /3 2 अत्रासने देवतानामनुज्ञातो विश्रम्यताम्॥ — 188/33(1) प्रसादयेन्वासनं गृह्यपूतं ज्ञानाग्निशुद्धेन करेण विप्रः। प्रश्नात्य पाणी शिरसाऽभिवन्य क्रियान्य च मन्त्रवज्ञ ॥ उपवेश्यासने भद्रे छत्रं तत्र प्रकल्पयेत्। 100/34र्टा आवरणार्थं छुत्रं तद्वाह्मणाय प्रदीयते ॥ १४४ / - ३ 🖔 🗥 पश्चादुपानहौ दद्यात् पादस्पर्शकरे उभे । १००० ५। ८) सन्तप्तवालुकां भूमिमसिकण्टकितां तथा ॥ १८४ - ५५एं) संतारयति दुर्गाणि प्रेतं दददुपानहौ । प्रा तिलोपचारं कृत्वा तु विप्रस्य नियतात्मना ॥ भू. १८० - ५५ 🕔 नाम गोत्रमुदाह्त्य प्रेताय तदनन्तरम्। 🥎 शीवमाह्यानयेद्भूमिं दर्भहस्तोऽथ भृतछे॥

'मन्त्रः'—

'गन्धमन्त्रः'—'सर्वः सुगन्धः' । 'पुष्पमन्त्रः'—<sup>188</sup>48 'श्रिया देव्या' । 'धूपमन्त्रो' 'बृहसातिरसान्' ।

ततो वस्त्राणि विप्राय सर्वाण्या भरणानि च।
पुनः पकान्नकं चैव कल्पधेच वसुन्धरे॥ १००१ वर्षाः।
त्रिषु वर्णेषु कर्तव्यं पाकं भोजनमेव च। १००१ वर्षाः।
ह्युश्रूषामभिपन्नानां जूद्राणां च वरानने॥
दिने त्रयोददो प्राप्ते पाकेन भोजयेद्द्विजान्। १००१ वर्षाः

∨एवं विधिः प्रयोक्तव्यः ज्हाणां मन्त्रवर्जितः॥ √अमन्त्रस्य च ज्हास्य विप्रो मन्त्रेण गृह्यते॥ १००। ५००

भुज्यमानस्य विश्रेण प्रेतभागस्य सर्वशः॥ ज्ञातिवर्गेषु मित्रेषु सम्बन्धिस्वजनेषु च।

भागस्तस्य प्रदातव्यो येनार्थो यस्य विद्यते ॥ १८० । १८० । १८० ।

√ शुचिर्भूत्वा तु विधिवत् कृत्वा शान्त्युदकानि च।

√प्रणम्य शिरसा देवि निवापस्थानमागतम्॥

→स्तोतव्यानि च मन्त्राणि समभक्तया व्यवस्थितम् । १९०० भी

मन्त्रः-

नमो नमो मेदिनि लोकधात्रि जिल्हा कि उर्वि महि शैलगिरिधारिणि धरणे नमः। अविकित्र कि अवित्र कि अविकित्र कि अवित्र कि

नमोऽस्तु ते सर्वरसप्रतिष्ठे—

निवापनावीति नमो नमोऽस्तु ते। दयात्तिलोदकं तस्य नामगोत्रमुदाहरन्॥ १८०१।

• संवाद्य चरणौ तस्य नमस्कृत्य द्विजोत्तमम्। संगृह्य पाणिना पाणि मन्त्रेगोत्थापयेद्द्विजम् ॥ दचाच्छय्यासनं देवि तथैवाञ्जनकाङ्कतम् । 180 /67 अञ्जनं कङ्कतं गृह्य राय्यामाकम्य स द्विजः॥ मुहुर्ते तत्र विश्रम्य पावनस्थानमागतम्॥ गवां लाङ्गलसुद्धृत्य ब्राह्मणो हस्तमाद्धत्। 180/68 पात्र औदुम्बरे तत्र कृत्वा चैव तिलोदकम्॥ उपाहरन्ति मन्त्रेण सामवेदाद्द्विजातयः। 198/6 9 पूर्व मन्त्रैः पूर्व तदा तोयं सर्वपापप्रणाशनम् ॥ गृह्य चौदुम्बरं पात्रं विप्रेण नियतात्मना। 188/७० मन्त्रेणाभ्युक्षयेत्सर्वं स्वगृहे यत्तु तिष्ठति ॥ १८८/७२८/ देवांश्वाग्रिमुखान् सर्वोस्तर्यित्वा विभागशः । 188/7/(ii) भूतानां च बलिं दचाद्ब्राह्मणेभ्यश्च भोजनम्॥ 188/72 प्रेतभागेन दत्तेन पूजियत्वा द्विजातयः। मृतस्य नामतोद्दिश्य ह्यक्षयं चोपकल्पयेत्॥ 100/93' स्वस्ति वाच्य च विप्राय दद्यात्रेतविसर्जनम् 1. 188/71 प्रारायेत् पश्चगव्यं च मधुपर्केण संयुतम् ॥

श्रीरामायणे¹

समतीते दशाहे तु कृतशौचो विधानतः।
चके द्वादिशकं श्राद्धं त्रयोदिशकमेव च॥
यानानि दासदासीश्च वेश्मानि सुमहान्ति च।
भूषणानि च मुख्यानि राज्ञस्तस्यौर्ध्वदैहिकम्॥

राजधर्मेषु वसिष्ठः [१९, २९-३०] राजिन च प्रेते दद्यात् प्रासिक्षकम् । एतेन मातापितृ-वृत्तिव्याख्याता ॥

1. Compare with the Madras Law Journal Press edition II. Lxxvii 1-3. Where the verses are cited in different language.

'प्रासिक्कं' प्रसङ्गो विषयोपभोगः, तदर्थे शय्या-सनादि। 'मातापितृवृत्तिः' मातापित्रोरपि श्राद्धे प्रासिक्कक-शय्यादिदानेन वर्तितव्यमित्यर्थः॥

विष्णुः [२०, १-११]

अथाऽऽशौचापगमे सुस्नातः सुप्रक्षािलतपाणिपादः
स्वाचान्तस्त्वेवंविधानेव च ब्राह्मणान् यथाशकत्युदङ्मुखान् गन्धमाल्यवस्त्रालङ्कारादिभिः पूजितान् भोजयेत् । एकवन्मन्त्रान्हेदेकोदिष्टे । उच्छिष्टसिक्षधावेकमेव
तन्नामगोत्राभ्यां पिण्डं निर्वयेत् । सुक्तवत्सु ब्राह्मणेषु
दक्षिणयाऽभिपूजितेषु प्रेतनामगोत्राभ्यां दत्ताक्षय्योदकेषु
चतुरङ्गुलपृथ्वीस्तावदन्तरास्तावदधःखाता वितस्त्यायतास्तिस्रः कर्षः कुर्यात् । कर्षत्रयसमीपे चाग्नित्रयमुपसमाधाय परिस्तीर्य तत्रैकैकिस्मिन्नाहृतित्रयं जुहुयात् ।
सोमाय पितृवते स्वधा नमः। अग्रये कव्यवाहनाय स्वधा
नमः। यमायाङ्गिरसे स्वधा नमः। स्थानन्रये च प्राग्वत्
पिण्डनिर्वपणं कुर्यात्। ततोऽन्नदिधमधुचृतमांसैः कर्षूत्रयं
पूरियत्वा एतत्त इति जयेत्। एवं मृताहे प्रतिमासं कुर्यात्॥

'एकवन्मन्त्रानृहेर्' इति, यत्र मन्त्रे बहुवचनान्तं पढं तत्रैकवचनान्तमूहनीयमित्यर्थः॥

# 'याज्ञवल्क्यवृद्धशातातपौ

मृतेऽहिन तु कर्तव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम्। प्रतिसंवत्सरं चैव माघमेकाददोऽहिन॥

'एकाददोऽहिन ' इत्याद्योचापगमानन्तरिवसोप-छक्षणपरम् । अथाऽऽद्योचव्यपगम इति विष्णुस्मरणात् ॥

(1) १, २५६

# छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः<sup>1</sup>

श्राद्धमग्निमतः कार्यं दाहादेकादशेऽहिन ।

<sup>2</sup>धुवाणि तु प्रकुर्वीत प्रमीताहिन सर्वदा ॥

द्वादश प्रतिमास्यानि आद्यं षाण्मासिकं तथा ।

स्पिण्डीकरणं चेति<sup>3</sup> प्रेतशाद्धानि षोडश ॥

एकाहेन तु षण्मासा यदा स्युरिप वा त्रिभिः ।

न्यूनाः संवतसराचैव स्यातां षाण्मासिके तथा ॥

'अग्निमतो' मृतस्य। 'ध्रुवाणि' आवश्यकानि वक्ष्य-माणानि। 'संवत्सरान्न्यूना' इति सम्बन्धः॥

## ब्रह्मपुराणे

नृणां तु त्यक्तदेहानां श्राद्धाः षोडश सर्वदा।
चतुर्थे पश्रमे वाऽथ नवमैकादशे तथा॥
ततो द्वादशभिर्मासैः श्राद्धा द्वादशसंख्यया।
कर्तव्या शुचिभिस्तेषां तत्र विप्रांस्तु तर्पयेत्॥

चतुर्थाहादिश्राद्धान्तराभावेनैकादशाहादिश्राद्धषोड-शकाच्छ्राद्धषोडशकान्तरमेतत् ॥

दश्चदिनकृत्यसमनन्तरम्—

## हारीत:

श्वोभूत एकानुहिष्टं प्रदाय स्वस्त्ययनादिधर्मार्थान् प्रवर्तयन्ति॥

# 'एकानुदिष्टम्' एकस्योदेशेन ।

(1) गोभिलस्मृति:, ३, ६६-६८

(2) 'प्रत्याब्दिकं प्रकुर्वीत' इति आनन्दाश्रमकोशे, ६७

(3) 'चैव एतदे श्राद्धषोडशम्' इति तत्रेव

[२७

वैजवापः

जध्वै दशस्यामपोऽभ्युपेत्य तस्मै श्राद्धकरणम् । गवाऽविनाऽजेन वा तस्य चैवाऽऽवृदष्टका ॥

'आवृदष्टका' यस्यामष्टकायां आवृतवपाहोमाद्याः ॥

पैठीनसिः

मृतस्य मासि मासि श्राद्धं कुर्यात्। संवत्सरान्ते विसर्जनम्। नवमास्यमित्येके॥

देवलः

एकादशादिभिः श्राद्धे मृतस्याप्यायनं चरेत्। सम्यक् संवत्सरे पूर्णे पितृणां स्थानमृच्छति॥

हारीतः

मृते पितिर वै पुत्रः पिण्डमब्दे समाचरेत्। अन्नं कुम्भं च विप्राय प्रेतिनिर्देशधर्मतः॥

याज्ञवल्क्यः [१, २५६]

अर्वाक् सपिण्डीकरणं यस्य संवत्सराद्भवेत्। तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं वद्याद्वर्षे द्विजन्मने॥

प्रेताधिकारे पारस्करः [३, १०, ५४-५५] अहरहरन्नमस्मै ब्राह्मणायोदकुम्भं च दद्यात् । पिण्डमप्येके निगृह्णन्ति<sup>2</sup>॥

(1) 'दद्यात्संवत्सरं द्विजे' इति मिताक्षरापाठ:.

<sup>(2) &#</sup>x27;निष्णान्त' इति चौखाम्बामुद्रितपारस्करीये (पृ. ६४८) 'निष्णन्ति' इच्छन्ति ।

# ॥ २८ ॥ ॥ अथ सपिण्डीकरणम् ॥

तत्र शातातपः

संवत्सरे तु विज्ञेयं सपिण्डीकरणं त्विह ।
सपिण्डीकरणान्ता च ज्ञेया प्रेतिकया बुधैः ॥
सपिण्डीकरणं श्राद्धं दैवपूर्वं नियोजयेत् ।
पितृनेवादायेत्तत्र पुनः प्रेतं च निर्दिशेत् ॥
निरूप्य चतुरः पिण्डान् पिण्डदः प्रतिनामतः ।
ये समानामिति द्वाभ्यामायं तु विभजेत् त्रिधा ॥
एक एव विधिः पूर्वमर्घपात्रचतुष्टये ।
आसिश्चेत्पितृपात्राणि प्रेतपात्रेण मन्त्रवित् ॥

'प्रतिक्रिया' प्रेतदाब्दोल्लेखनया या किया सा कियते। तेन सप्पिण्डीकरणापकर्षपक्षेऽप्युदकुम्भदाने प्रेतदाब्दोल्लेखो न कार्य इति। 'पितॄनेव' न तु मातामहादीन्। 'आयं' प्रेतपिण्डम्॥

आश्वलायनपरिशिष्टम्

अथ सपिण्डीकरणम्। चत्वायुंदपात्राणि। एकं मृतस्य। त्रीणीतरेषाम् । प्रथमं पात्रं त्रिषु पात्रेषु नियोजयेत् । समानीव आकृतिरित्येवमेव प्रथमं पिण्डं त्रिषु पिण्डेषु नियोजयेत् । मधुमतीभिः संगच्छध्विमति द्वाभ्याम् । एवं चतुर्थोऽनुज्ञापितो भवति । न चात्र दैवं भोजयेत्। प्रागेव दैवेऽर्घमन्नाद्यं च दत्त्वा गन्धमाल्यैः पात्रमर्चियत्वा हुतद्रोषं पितृभ्यः पाणिषु दद्यात्। पुनस्तदेव च॥ अन्नं पाणितले दत्तं पूर्वमश्नन्त्यबुद्धयः। पितरस्तेन तृष्यन्ति सर्वं न प्राप्नुवन्ति च॥ यच पाणितले दत्तं यचान्नमुपकल्पितम्। एकीभावेन भोक्तव्यं पृथरभागो न विद्यते॥

'अनुज्ञपितो' विसर्जितः । 'न चात्र' इति, पित्रादीना-मासनदानादिपदार्थकाण्डे देवासनादिपदार्थसंकरं न कुर्या-दित्यर्थः । 'हुतदेश्वं' अग्नौकरणहोमावदिष्टम् ॥

विष्णुः [२१,१२-२१]

संवत्सरान्ते प्रेताय तित्पन्ने तित्पतामहाय च तत्प्रपितामहाय ब्राह्मणान् भोजयेत्। अग्नौकरणमावाहनं पायं
च कुर्यात्। संस्जतु [त्वा] पृथिवी समानी व इति
प्रेतपायपान्ने [पितृपान्न]न्नये योजयेत्। उच्छिष्टसन्निधौ
पिण्डचतुष्टयं कुर्यात्। ब्राह्मणांश्च स्वाचान्तान् दत्तदक्षिणाननुत्रज्य विसर्जयेत्। ततः पिण्डमर्घपान्नोदकवत्
पिण्डन्नये निदध्यात्। कर्षृत्रयसन्निकर्षेऽप्येवमेव ।
एवं सिपण्डीकरणं मासिकार्थवद्द्वादशाहं श्राद्धं कृत्वा
न्नयोदशेऽह्नि वा कुर्यात्। मन्त्रवर्जे हि श्रुद्धाणां द्वादशेऽह्नि।
संवत्सराभ्यन्तरे यद्यधिकमासो भवेत्तदा मासिकार्थे
दिनमेकं वर्धयेत्॥

'कर्षूत्रयसन्निकर्षेऽप्येवम्' इति, प्रेतैकोदिष्टसंबिन्धि-कर्षूत्रयसन्निहितानिप पिण्डान् पित्रादिपिण्डेषु संस्रजेत्। 'मासिकार्थवत्' मासि भवानि श्राद्धानि 'मासि-कानि', तदर्थः प्रेताप्यायनादिः, तेन युक्तानि श्राद्धानि मासिकार्थानि । आशौचापगमे 'द्वादशाहं' द्वादशा-हस्सु कृत्वात्र त्रयोदशेऽह्नि सपिण्डीकरणं कुर्यात्। आद्यं चैकोद्दिष्टमाशौचान्त एव कृतम् । जनषाण्मासिकोनादि-कोऽपि षष्टद्वादशदिषसयोरेव कर्तव्ये । एवमेतस्मिन् पक्षे षोडशश्राद्धानि भवन्ति । एतच साग्नेनिरग्नेश्च वृद्धयादा-वपकर्षनिमित्ते सति बोद्धव्यम् । वृद्ध्य सपिण्डीकरणा-पकर्षनिमित्तत्वम् "अर्वाक् संवत्सराद्वृद्धौ पूर्णे संवत्सरेऽपि वा । ये सपिण्डीकृताः प्रेताः" इति शातातप्वाक्येऽनुवाद-दर्शनाङज्ञातव्यम् ॥

### पैठीनसिः

संवत्सरान्ते विसर्जनं नवमास्यमित्येके।

अयं च सपिण्डीकरणे नवमासविधिर्दशममासादौ वृद्धिश्राद्धिनिमत्तसंभवे बोद्धव्यः। न ततोऽर्वाक् सपिण्डी-करणं कर्तव्यम्॥

## वैजवापः

अथ सपिण्डीकरणम् । संवत्सरमेकं पिण्ड-मनुद्दिश्य समाप्ते संवत्सरे चत्वार्युदपात्राणि संयुनिक । तथैकं प्रेताय त्रीन् पितृभ्यः । तत्प्रेतपात्रं पितृपात्रेषु सिश्चति । ये समाना इति द्वाभ्यामेवमेव पिण्डान् यथा विमृश्चति ।

एष वोऽनुगतः प्रेतः पितरस्तं ददामि वः । श्वित्तमस्त्विति शेषाणां जायन्तां चिरजीविनः ॥ समानीव आकृतिः समाना हृदयानि वः । समानमस्तु वो मनो यथा वस्सुसहासिति ॥ संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् । देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ इति ।

अभिदास्तपतितभ्रणन्नान् स्त्रीं च व्यभिचारिणीं नातिदिदोत्॥

[30

हारीतः

समाप्ते तु पशुश्राद्धं विधिवत्यतिपादयेत्। चतुरो निर्वपेत् पिण्डान् प्रथमं तेषु निर्वपेत्॥ वपां पश्रृंश्रकं चैव द्यवदानानि यानि च। हुत्वा नीतिविधानेन शेषान्पिण्डान्समावपेत्॥ ततः प्रभृति वै प्रेतः पितृसामान्यमाप्नुयात्। विन्दते पितृलोकं च ततः श्राद्धं प्रवर्तते॥ विधिना सन्नियुक्तस्य यावछोमानि वै पद्योः। तावद्वष्महस्राणि स्वर्गलोकं महीयते। सर्वकामेश्र बधाति पशुयाजी न संशयः॥

ब्रह्मपुराणे

चतुर्भ्यश्चिपित्रेभ्य एकं वामेन पाणिना।
गृहीत्वा दक्षिणेनैव पाणिना च तिलोदकम् ॥
संसृजतु त्वा पृथिवी ये समाना इति स्मरन् ।
प्रेतविप्रस्य हस्ते तु चतुर्भागं जलं क्षिपेत् ॥
ततः पितामहादिभ्यस्तत्तन्मन्त्रैः पृथक् पृथक् ।
ये समाना इति द्वाभ्यां तज्जले तु समर्पयेत् ॥
अर्घस्तेनैव विधिना पात्राच विधिपूर्वकम् ।
तेभ्यश्चार्घ निवेदीव पश्चाच स्वयमाचरेत् ॥
अथ तेनैव विधिना दर्भमूलेऽवनेजनम् ।
पितुर्दत्वा च पिण्डं तु दद्याद्भक्त्या तु पूर्ववत् ॥
दत्वा पिण्डमथाष्टाङ्गं ध्यात्वा तं च सुभास्वरम् ।
सुवर्णरूप्यदर्भेस्तु तिस्मन् पिण्डं ततस्त्रिधा ॥
कृत्वा पितामहादिभ्यः पितृभ्यः प्रेतमर्पयेत् ।
संस्चजतु त्वा पृथिवी वायुरग्निः प्रजापतिः ॥
एतन्मन्त्रं जपेद्भक्त्या समानीवन्तमेव च ।

ये समाना इति द्वाभ्यां पितृभ्यः प्रेतमर्थयेत् ॥ वर्तुलांस्तु ततस्तांस्त्रीन् पिण्डान् कृत्वा प्रपूज्येत् । अर्घपुष्पेस्तया धूपैर्दीपमाल्यानुलेपनैः ॥ मुख्यं तु पितरं कृत्वा पुनस्त्वन्यान्यथाक्रमम् । मृते पितरि यस्याथ विद्यते च पितामहः ॥ तेन देयास्त्रयः पिण्डाः प्रपितामहपूर्वकाः । तेभ्यश्च पैतृकः पिण्डो नियोक्तव्यस्तु पूर्ववत् ॥ मातर्यथ मृतायां तु विद्यते च पितामही । प्रपितामहिपूर्वस्तु कार्यस्तत्राप्ययं विधिः ॥

#### जाबाल:

नासपिण्डाग्निमान् पुत्रः पितृयज्ञं समाचरेत्। पापी भवत्यकुर्वन् हि पितृहा चोपजायते॥

अयमर्थः । अशौचानान्तरमागामिनि दर्शेऽवर्यं-कर्तव्यपिण्डपितृयज्ञश्राद्धं मासिकश्राद्धपूर्वकं सपिण्डीकरणं कृत्वैव कुर्यात् ॥

याज्ञवल्क्यः [१, २५३-२५४]

गन्धोदकतिलैर्युक्तं क्रयात् पात्रचतुष्टयम् । अर्घार्थं पितृपात्रे तु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत् ॥ ये समाना इति द्वाभ्यां दोषं पूर्ववदाचरेत् । एतत्सिण्पिडीकरणमेकोदिष्टं स्त्रिया अपि ॥

'स्त्रिया अपि' 'एकोद्दिष्टम्' एकादशाहादि 'सपिण्डी-करणं' चैवमेव कर्तव्यमित्यर्थः।

### वृद्धशातातपः

भ्राता वा भ्रातृपुत्रो वा सपिण्डः शिष्ट एव च। सहपिण्डिकयां कृत्वा कुर्यादभ्युदयं ततः॥

33

विष्णुः [२१, २२]

सिपण्डीकरणं स्त्रीणां कार्यमेव यथा भवेत्। यावज्जीवं तथा कुर्याच्छाद्धं तु प्रतिवत्सरम्॥

#### **बृद्ध**शातातपः

मातुः सपिण्डीकरणं कथं कार्यं सुतैर्भवेत्। पितामस्या सहैवास्याः सपिण्डीकरणं स्मृतस्॥

छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः [गोभिल, २, १०२]

मातुः सपिण्डीकरणं पितामह्या सहोदितम्। यथोक्तेनैव कालेन पुत्रिकाया न चेत् सुतः॥

अस्यार्थः—पुत्रेण मातुः सपिण्डीकरणं पितामह्या-दिभिः सह कर्तव्यम्। पुत्रिकापुत्रेण मातामहादिभिः सह॥

## <sup>1</sup>यौधायनयज्ञपार्खी

आदिशेत्प्रथमे पिण्डे मातरं पुत्रिकासुतः। द्वितीये पितरं तस्यास्तृतीये च पितामदृम्॥

## शातातपो, वृद्धशातातपश्च द्वितीये

अप्रतायां पिता कुर्यात् प्रतायां तु पतिस्तथा।
स्वेन स्वेनैव गोत्रेण संस्थितायां तिलोदकम् ॥
संस्थितायां तु भार्यायां सपिण्डीकरणान्तिकम् ।
पैतृकं भजते गोत्रमूर्ध्वं तु पतिपैतृकम् ॥
एकमूर्तित्वमायाति सपिण्डीकरणे कृते ।
पत्नीपतिपितॄणां तु तस्मात्तद्गोत्रभागिनी ॥
सपिण्डीकरणादूर्ध्वं यत्पितृभ्यः प्रदीयते ।
सर्वेष्वंशहरा माता इति धर्मेषु निश्चयः ॥

(1) बौ. घ. स्., २, ३, १६

'संस्थितायां' मृतायाम् । 'तिलोदकम्' इत्यौध्वेदेहिक-मात्रोपलक्षणम् । पितृगोत्रभाजनं चासुरादिनिन्दित-विवाहोदाविषयमिति स्मृतिमञ्जरीकारप्रभृतयः'। 'ऊर्ध्वं तु पतिपैतृकम्' इत्यन्न हेतुः 'एकमृतित्वम्' इत्यादि । 'सपिण्डीकरणादृर्ध्वम्' इत्यनेन पित्रायुदेशेनैव व्यज्यमाने द्रव्ये 'माता' 'अंशहरा' तृप्तिभागिनी भवतीत्युक्तम् ॥

## बृहस्पतिः [श्राद्ध., ८५, २९, २६]

स्वेन भर्जा समं श्राद्धं माता भुङ्को रस्वधामयम्।
पितामही च स्वेनैव तथैव प्रपितामही ॥
भर्तृगोत्रेण दातव्यं स्त्रीणां पिण्डोदकं सुतैः।
पितामहपितृभ्यां च स्वेन स्वेन विधानतः॥
पाणिग्रहणिका मन्त्राः पितृगोत्रापहारकाः।
भर्तृगोत्रेण नारीणां देयं पिण्डोदकं ततः।
चतुर्थीहोममन्त्रेण त्वद्धांसहृदयेन्द्रियैः॥
भर्त्रा संयुज्यते पत्नी तद्गोत्रा तेन सा भवेत्।

विष्णुः [७४,१-८]

अष्टकासु दैवपूर्वं शाकमांसापूपकेः आदं कृत्वा त्वन्वष्टकास्वष्टकावद्वह्नौ हुत्वा दैवपूर्वमेवं मात्रे पितामधौ प्रितामधौ च पूर्ववद्वाह्मणान् भोजियत्वा दक्षिणा-भिश्चाभ्यच्यानुवज्य विसर्जयेत् । ततः षट्कपूरं कुर्यात् । तन्मूले च प्रागुदगग्न्युपसमाधानं कृत्वा हुत्वा च पिण्डन्नय-निर्वपणं प्रत्येकस्मिन् कर्षूमुले कुर्यात् । कर्षूत्रये पुरुषाणां कर्षूत्रये स्त्रीणाम् । पुरुषकर्षूत्रयं सान्नेनोदकेन

- (1) स्मृतिमञ्जरी a work by गोविन्दराज
- (2) 'सदैवकम्' इति स्मृतिचिन्द्रकापाठः (श्राद्ध., p. 98)
- (3) Sūtra wanting ln Jolly's ed. p. 166

पूरयेत्। स्त्रीकर्षत्रयं सान्नेन पयसा। दघा मांसेन पयसा प्रत्येकं कर्षत्रयम्। पूरियत्वा जपेदेतद्भवद्भयो भवती-भ्योऽस्तु चाक्षयम्॥

'स्त्रीकर्षत्रयं सान्नेन पयसा' पूरयेदिलार्थः । 'द्रधा मांसेन पयसा प्रत्येकं कर्षत्रयं' पूरयेदिलापरः ॥

छन्दोगपरिशिष्टे कालायनः [गोभिल, २,१०३]

न योषिद्गयः पृथग्दचादवसानदिनाहते। स्वभर्वृपिण्डमात्राभ्यस्तृप्तिरासां यतः स्मृता ॥

तथा¹

पितामहः पितुः पश्चात् पश्चत्वं यदि गच्छति ।
पौत्रेणैकादशाहादि कर्तव्यं श्राद्धषोडशम् ॥
नैतत्पौत्रेण कर्तव्यं पुत्रवांश्चेत्पितामहः ।
पितुः सिपण्डतां कृत्वा कुर्यान्मासानुमासिकम् ॥
असंस्कृतौ न संस्कार्यी पूर्वी पौत्रप्रपौत्रकैः ।
पितरं तत्र संस्कुर्यादिति कात्यायनोऽब्रवीत् ॥
पापिष्ठमपि शुद्धेन शुद्धं पापकृतापि वा ।
पितामहेन पितरं संस्कुर्यादिति निश्चयः ॥

'पूर्वी' पितामहप्रपितामही यत्र केनापि निमित्तेन 'असंस्कृती' अकृतसपिण्डीकरणी, तत्रापि ताभ्यां सह 'पितरं संस्कुर्यात्' सपिण्डयेदित्यर्थः॥

इति भदृश्रीलक्ष्मीधरविरचिते कृत्यकल्पतरौ श्राद्ध-

<sup>(1)</sup> गोभिलस्मृति:, २, ९७-१००.

# ॥ २९ ॥ ॥ अथ सपिण्डीकरणोत्तरश्रादम् ॥

#### तत्र शातातपः

प्रदानं यत्र यत्रैषां सिपण्डीकरणात्परम्।
तत्र पार्वणवच्छाद्धं ज्ञेयमभ्युदयादते ॥
अर्वाक् संवत्सराद्वृद्धौ पूर्णे संवत्सरेऽपि वा।
ये सिपण्डीकृताः प्रेता न तेषां तु पृथक्किया॥
पृथक् पिण्डप्रदानं तु तस्मादृर्ध्वं विधीयते।
प्रेतानामिह सर्वेषां ये मन्त्रैस्तु नियोजिताः॥
कृतार्थास्ते हि संवृत्ताः सिपण्डीकरणे कृते।
प्रेतत्वाचेह निस्तीर्णाः प्राप्ताः पितृगणं तु ये॥
यः सिपण्डीकृतं प्रेतं पृथक् पिण्डे नियोजयेत्।
विधिन्नस्तेन भवति पितृहा चोपजायते॥

'पृथक् पिण्डे', पृथक् इतरपिण्डासहभावेन पिण्डो पत्र दीयते एकोद्दिष्टे, तस्मिन् 'नियोजयेत्' देवता-त्वेनेति दोषः॥

#### जाबाल:

पितृयज्ञं तु निर्वर्त्यं मासिकं श्राद्धमेव च।
श्राद्धं प्रति रुचौ चैव मातापित्रोर्मृतेऽहिन ॥
असपिण्डीकृतं प्रेतमेकोद्दिष्टेन तर्पयेत्।
सपिण्डीकरणाद्ध्वं त्रिभिः सामान्यमिष्यते॥
औरसक्षेत्रजौ पुत्रौ विधिना पार्वणेन तु।
प्रत्यन्दिमतरे कुर्युरेकोद्दिष्टं सुता दशः॥

'पितृयज्ञः' अत्र पितृतर्पणम् ।

याज्ञवल्क्यः [१, २५६]

मृतेऽहिन तु कर्तव्यं प्रतिमासं च वत्सरम् । प्रतिसंवत्सरं चैवमाद्यमेकाददोऽहिन ॥

मतस्यपुराणे

ततः प्रभृति संक्रान्ताबुपरागादिपर्वसु । त्रिपण्डमाचरेच्छ्राद्धमेकोदिष्टं मृताहिन ॥ एकोदिष्टं परित्यज्य पार्वणं यः समाचरेत् । सदैव पितृहा स स्यान्मातृश्रातृविनादाकः ॥ मृताहे पार्वणं कुर्वन्नघोऽघो याति मानवः । संपृक्तेष्वाकुलीभावः प्रेतेषु च ततो भवेत् ॥

तथा

यत्र यत्र प्रदातव्यं सपिण्डीकरणात्परम्। पार्वणेन विधानेन देयमग्रिमता सदा॥

अत्र च प्रत्यब्दं मृताहिन पार्वणैकोहिष्टयो-स्तुल्यवद्विकल्पे प्राप्ते व्यवस्थितिर्यथा — औरसः क्षेत्रजश्च यः साग्निः प्रत्यब्दं पार्वणमेव कुर्यात् । "औरसक्षेत्रजौ पुत्रौ विधिना पार्वणेन तु" इति जाबालवचनात् ॥

यत्र यत्र प्रदातव्यं सपिण्डीकरणात्परम्। पार्वणेन विधानेन देयमग्रिमता सदा॥

इति मत्स्यपुराणवचनाच । निरम्निकौ त्वौरसक्षेत्रजौ, इतरे तु पुत्राः साम्रयो निरम्नयश्च प्रत्यब्दं मृताइन्ये-कोद्दिष्टमेव कुर्युरिति महाणवप्रकाशकारः॥

# ॥ ३०॥

## ॥ अथ श्राद्याधिकारिणः ॥

## तत्र मरीचिः

मृते पितरि पुत्रेण किया कार्या विधानतः। बहवः स्युर्यदा पुत्राः पितुरेकत्र वासिनः॥ सर्वेषां तु मतं कृत्वा ज्येष्ठेनैकेन यत्कृतम्। द्रव्येण चाऽविभक्तेन सर्वेरेव कृतं भवेत्॥

# शङ्खलिखितौ

यद्येकजाता बहवः पृथक्क्षेत्राः पृथग्धनाः । एकपिण्डाः पृथक् शौचाः पिण्डस्त्वावर्तते त्रिषु ॥

'पृथक्क्षेत्राः' विजातीयमातृजाताः । 'एकपिण्डाः' एकमेव पिण्डं दशुः, न पुनः प्रतिपुरुषं पृथक् पिण्डदानम् । 'पृथक्दाौचाः' विजातीयमातृसंम्बन्धेन पृथक्शुद्धयः । 'पिण्डस्त्वावर्तते त्रिषु' सपिण्डता तु न्त्रिपुरुषेषु भवतीत्पर्थः ॥

## पैठीनसिः

यावत् त्रिपुरुषमविच्छिन्नं तावित्पण्डः प्रदीयते । त्रिपुरुषविनाशे तु पृथक् पिण्डोदकितया ॥

'अविच्छिन्नं' विजातीयपुरुषसंप्रवेदोन जीवनेन च पतितत्वेन च विच्छेदरहितम्। 'त्रिपुरुषविनादो' विजातीय-क्षत्रियादिप्रवेदोन॥ बृहस्पतिः [श्राद्धः; १५०]

प्रमीतस्य पिण्डं पुत्रैः श्राद्धे देयं प्रयत्नतः । ज्ञातिबन्धुसुहृच्छिष्यैर्ऋत्विग्भृत्यपुरोहितैः ॥

अत्र च पुत्रादिपूर्वपूर्वाभाव उत्तरोत्तराधिकारो बोद्धव्यः॥

गौतमः [१५, १३-१४]

पुत्राभावे सपिण्डा मातृसपिण्डा शिष्याश्च दणुः। तदभावे ऋत्विगाचार्यौ॥

विष्णुपुराणे [३, १३, ३१-४०]

पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा तद्वद्वा 2श्रातृसन्तिः।
सिपण्डसन्तित्वापि कियाहां नृप जायते॥
तेषामभावे सर्वेषां समानोदकसन्तिः।

गमतृपक्षस्य पिण्डेन संबन्धो यो जलेन वा॥
कुलद्वयेऽपि चोच्छिन्ने स्त्रीभिः कार्याः किया नृप।
सङ्घातान्तर्गतैर्वापि कार्याः भेत्रेतस्य या कियाः॥

उच्छन्नबन्धुरिक्थाद्वा कारयेदवनीपितः।
पूर्वाः किया मध्यमाश्र तथा चैवोत्तराः कियाः॥
त्रिप्रकाराः किया वैद्येता संस्थाभेदान् शृणुष्व मे।
आदाहाद्वार्यायुधादिस्पर्जादन्त्याश्र याः कियाः॥
ताः पूर्वा मध्यमा मासि मास्येकोदिष्टसंजिताः।

प्रेते पितृत्वमापन्ने सपिण्डीकरणादनु॥

- (1) 'पितुः' इति पराशरमाधवीयपाठः (आ., ४६१)
- (2) 'भ्राता वा' इति गोरखपुरकोशे (पृ. २४५)
- (3) 'मातृपक्षसापेण्डेन' इति पाठः
- (4) 'प्रेतस्य च कियाः' इति पाठः
- (5) 'उत्सन्नवन्धु' इति पाठः
- (6) 'सर्वास्तासां भेदं श्रुप्य मे' इति पाठ:

कियन्ते याः कियाः वित्र्याः प्रोच्यन्ते ता नृपोत्तराः । पितृमातृस्विपण्डैस्तु समानसिळ्ळैस्तथा ॥ सङ्घातान्तर्गतैश्चैव¹ राज्ञा वा ²धनहारिणा । पूर्वाः कियास्तु कर्तव्याः पुत्राचैरेव चोत्तराः ॥ दौहित्रैर्वा ³नरश्रेष्ठ कार्यास्तत्तनयैस्तथा । मृताहनि तु कर्तव्याः स्त्रीणामप्युत्तराः कियाः ॥ प्रतिसंवत्सरं राजन्नेकोदिष्ठविधानतः ।

'मातृपक्षस्य पिण्डेन संबन्धः' मातृसपिण्डतः, 'मातृ-पक्षस्य जलेन संबन्धो' मातृसमानोदकतः । 'उत्सन्न-बन्धुरिक्थात्' उत्सन्ना बन्धवो यस्य स तथा, तस्य 'रिक्थात्'। 'आदाहाद्वार्यायुधादिस्पर्शादन्त्यादि', 'अन्त्याः' अन्तो मरणं, तत्र भवाः, ताश्च दाहोपक्रमा वार्या-युधादिस्पर्शपर्यन्ताः पूर्वा इत्यर्थः । 'मासि मासि' इत्ये-कादशाहादिसपिण्डीकरणपूर्वप्रेतिक्रयोपलक्षणम् । अत्र च पितृमातृसपिण्डादयः पूर्विक्रयामेव कुर्युनीत्तराम् । मध्यमिक्रयायां त्वेषामनियमः। उत्तरिक्रयायां तु पुत्राचा भाविसन्ततिपर्यन्ता दौहित्रास्तत्तनयाश्च नियताः । 'दौहित्रैः' 'तत्तनयैः' इति च पुत्रिकापुत्रविषयम् ॥

### ब्रह्मपुराणे

न कदाचित्सगोत्राय श्राद्धं कार्यमगोत्रजैः। असमाप्तवतस्यापि कर्तव्यं ब्रह्मचारिणः॥ श्राद्धादि मातापितृभिनं तु तेषां करोति सः। नित्यं गुरुकुलस्थस्य गुरुः सब्रह्मचारिणः॥

<sup>(1) &#</sup>x27;गतैर्वापि' इति पाठः

<sup>(2) &#</sup>x27;तद्धनहारिणा' इति पाठः

<sup>(3) &#</sup>x27;नृपश्रष्ठ' इति पाठः

निरन्वये सपिण्डे तु मृते सति दयान्वितः। तदशौचं पुरा तीत्वी कुर्यात्तत् पितृवत् कियाम् ॥ त्रयाणामाश्रमाणां तु कुर्यादाहादिकां क्रियाम्। यतेः किंचित्र कर्तव्यं न चान्येषां करोति सः॥ गुरुः करोति शिष्याणां पिण्डनिर्वपणं सदा। कृत्वा तत्पैतृकं शौचं स्वजातिविहितं च यत्॥ भ्रातुर्भाता स्वयं चक्रे तद्भार्या चेन्न विचते। तस्य भातृसुतश्चके यस्य नास्ति सहोदरः॥ दत्तानां चाप्यदत्तानां कन्यानां क्रकते पिता। चतुर्थेऽहिन तास्तेषां कुर्वीरन् सुसमाहिताः॥ मातामहानां दौहित्राः कुर्वन्त्यहनि चापरे। तेऽपि तेषां प्रक्रवेन्ति द्वितीयेऽहनि सर्वदा ॥ जामातः श्वशुरश्चके तेषां तेऽपि च संयताः। मित्राणां तदपत्यानां श्रोत्रियाणां गुरुस्तथा ॥ भागिनेयस्तानां च सर्वेषां त्वपरेऽहिन । श्राद्धं तु कृत्वा प्रथमं स्नात्वा कृत्वा जलिकयाम्।। मृते राज्ञि सपिण्डे तु निरपत्ये पुरोहितः। मन्त्री वा तदशौचं तु कृत्वा पश्चात्करोति सः॥ ब्राह्मणस्त्वन्यवर्णानां न करोति कदाचन। कामाल्लोभाद्भयाद्वापि कृत्वा तज्जातितां वजेत्॥ पुत्राः कुर्वन्ति विप्राय क्षत्रविद्छृद्रयोनयः। स ताह्यभ्यः पुत्रभ्यो न करोति कदाचन ॥ स्वमाता क्रक्ते तेषां तेऽपि तस्याश्च क्रवंते ॥

स्वं गोत्रं यस्य सः 'स्वगोत्रः', विद्यमानसगोत्र इत्यर्थः। यस्मै श्राद्धं प्रकर्तव्यं तस्य सगोत्रे विद्यमाने अन्यगोत्रेण सङ्घातान्तर्गतेन राज्ञा वा श्राद्धं न कर्तव्यम्। 'असमाप्त-व्रतस्यापि' 'तत् पिनृवत्' यथा पिता पुत्रस्य यावद्यादृशीं क्रियां करोति तामसपिण्डो 'दयान्वितः' क्रुर्यात्। 'यतेः किंचित्र कर्तव्यम्' इति दाह।दिसपिण्डीकरणान्तप्रेतिकया-विषयम्।

तथा च महाभारते

न दरधव्यो न दरधव्यो विदुरोऽयं कदाचन। ज्ञानदरधदारीरस्य पुनर्दाहो न विद्यते॥

'स्वजातिविहितं च यत्' आशौचान्तवार्यायुधा-विस्पर्शादि ।

मार्कण्डेयपुराणे

सर्वाभावे स्त्रियः कुर्युः स्वमातॄणाममन्त्रकम् । तदभावे तु नृपतिः कारयेत् स्वकुरुम्बवत् ॥ तज्जातीयैर्नरैः सम्यग्दाहायाः सकलाः कियाः।

'सर्वाभावे स्त्रियः कुर्युः स्वभर्तॄणाममन्त्रकम्' इति पत्नीव्यतिरिक्तावरुद्धादिस्त्रीविषयम्।

भ्रातुर्भाता स्वयं चक्रे तद्भार्या चेन्न विचते। इत्यर्वागेव पत्न्या अधिकारदर्शनात्॥

तथा

स्त्रीणामप्येवभेवैतदेकोदिष्टमुदाहृतम् । सपिण्डीकरणं तासां पुत्राभावे न विद्यते ॥ प्रतिसंवत्सरं कार्यमेकोदिष्टं नरेः स्त्रियाः। मृताहृति यथान्यायं नृणां यद्वदिहोदितम्॥

'स्त्रीणामप्येवमेव' इति, याददोन सम्बन्धेन पितृव्य-त्वादिना पुरुषाणामेकादद्याहादि ताददोनैव सम्बन्धेन स्त्रीणामपि तत्कर्तव्यमिति॥

# ॥ ३१॥ ॥ अथाभ्युद्यिकम् ॥

तत्र विष्णुपुराणे [३, १३, ५-६]
कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशे नववेश्मनः ।
नामकर्मणि बालानां चूडाकर्मादिके तथा ॥
सीमन्तोन्नयने चैव पुत्रादिमुखदर्शने ।
नान्दीमुखं पितृगणं पूजयेत्प्रयतो गृही ॥

तथा<sup>1</sup>

युग्मांस्तु प्राङ्मुखान् विप्रान् भोजयेन्मनुजेश्वर।

## मत्स्यपुराणे

उत्सवानन्दसन्तानयज्ञोद्वाहादिमङ्गले। मातरः प्रथमं पूज्याः पितरस्तदनन्तरम्॥ ततो मातामहाश्चैव विश्वेदेवास्तथैव च।

## ब्रह्मपुराणे

पिता पितामहश्चेव तथैव प्रपितामहः। त्रयो ह्यश्रमुखा ह्येते पितरः परिकीर्तिताः॥ तेभ्यः पूर्वतरा ये च प्रजावन्तः सुक्षेधिताः। ते तु नान्दीमुखा नान्दी समृद्धिरिति कथ्यते॥

तथा

कर्मण्यथाभ्युदयिके मङ्गल्यवति शोभने। जन्मन्यथोपनयने विवाहे पुत्रकस्य च॥

(1) विष्णुपुराण, ३, १३, २०—'भयुजो मोजयेत्कामं द्विजानन्ते दिने दिने' इति गोरखपुरकोशपाठ:

पितृन्नान्दीमुखान्नाम तर्पयेद्विधिपूर्वकम्। पठेच्छकुनिसूक्तं तु स्वस्तिसूक्तं शुभं तथा॥ नान्दीमुखान् पितृन् भक्तया साञ्जलिश्च समाह्रयेत्।

तथा

पठन् पवित्रं मन्त्रं तु विश्वेदेवाः स आगत। प्रशस्तान् शाद्वलान् दर्भानास्तीर्य पाङ्मुखांस्तथा ॥ रक्षोद्याद्रि समिद्धे महौषधीः। तिलार्थे तत्र विकिरेत् प्रशस्तांश्च तथा यवान्॥ सर्वं यज्ञोपवीतेन न कुर्यादपसव्यकम्। अन्नं दद्याच दैवेन तीर्थेन च जपन्स्वधाम्॥ कचित् संपन्नमेतनमे तान् एच्छेच पहर्षयन्। सुसंपन्नं च ते ब्र्युः सर्वसिद्धं ततः क्षिपेत्॥ नान्दीमुखेभ्यश्राक्षय्यमिदमस्त्वित संजपेत्। प्राङ्मुखांस्त्वथ दर्भास्तु दचात् क्षीरावनेजनम् ॥ दत्वा नान्दीमुखेभ्यश्च प्राचीं गच्छन् दिशं कमात्। शाल्यन्नं द्धिमध्वक्तं बदराणि यवांस्तथा ॥ मिश्रीकृत्य तु चत्वारि पिण्डान् श्रीफलसन्निभान्। दद्यान्नान्दीमुखेभ्यश्च पितृभ्यो विधिपूर्वकम् ॥ अर्घ पुष्पं च धूपं च प्रशस्तमनुलेपनम्। वासश्चाप्यहतं युग्मं देयं च सदशं समम्॥ द्राक्षामलकम्लानि यवांश्राय निवेदयेत्। तथैव दक्षिणार्थे तु दचाद्विपेषु सर्वदा॥ अथाक्षरयोदकस्थाने दत्त्वा क्षीरयवोदकम्। प्रितामहसंज्ञेभ्यो नान्दीमुख्यश्च मातरः॥ मातामहिपितामद्यः प्रपितामह्य एव हि। मातामहेभ्यश्च तथा नान्दीवक्त्रेभ्य एव च॥ प्रमातामहसंज्ञेभ्यो भवद्भिश्च स्वधोच्यताम्।

अस्तु स्वधेति ते तं च जल्पन्ति प्रह्साः शुभम् ॥ विश्वेदेवाश्च प्रीयन्तामिति दाता ब्रवीति तान् । प्रीता भवन्तु ते तं च वदन्ति मधुराक्षरम् ॥ तमूषु वाजिनमिति पठंस्तांश्च विसर्जयेत् । अथ नान्दीमुखीभ्यश्च मातृभ्यः श्राद्धमुत्तमम् ॥ अनेन विधिना कार्यं सीमन्तोन्नयनादिषु ।

'समं' साधारणमेकमेव, प्रतिपिण्डं भिन्नमित्यर्थः। 'मृलम्' आर्द्रकादि। 'प्रहसाः' प्रकृष्टहासाः। अत्र च 'नान्दीमुखाः पितरः पितामहाः प्रपितामहा' इत्यादि-कात्यायनवाक्यदर्शनात् पित्रादय एव नान्दीमुखविद्योषण-वन्तो देवताः। यत्तु ब्रह्मपुराणे पित्रादित्रिकस्या-श्रुमुखत्वमुक्त्वा ततः परेषां नान्दीमुखत्वेन वृद्धिश्राद्ध-देवतात्वाभिधानम्, तज्जीवत्पित्रादित्रयस्य श्राद्धकर्तु-वृद्धिश्राद्धे देवताभावार्थम्। ततश्च तस्याप्यवद्यंकर्तव्य-मिदमिति। यत्तु पार्वणादिश्राद्धं तत्तेन न कर्तव्यम्॥ विष्णुस्मृतौ 'पितिर पितामहे प्रपितामहे च जीवति नैव कुर्यात्' इति निषेधात्॥

### कात्यायनः1

आभ्युद्धिक प्रदक्षिणसुप्चारः । पूर्वाह्वे पित्र्यमन्त्र-वर्जे [जपः ।] ऋजवो दर्भाः । यवैश्तिलार्थः । संपन्नम् इति तृप्तिप्रश्नः । [सुसम्पन्नमितीतरे ब्र्युः]दिधिबदराक्षतिमश्राः पिण्डाः । नान्दीसुखान् पितृनावाहियिष्य इति एच्छिति । आवाहयेत्यनुज्ञातो नान्दीसुखाः पितरः प्रीयन्तामिति अक्षय्यस्थाने नान्दीसुखान् पितृन् वाचिष्य इति एच्छिति । वाच्यतामित्यनुज्ञातो नान्दीसुखाः पितरः पितामहाः

(1) श्राद्धकल्पस्त्र (कात्यायनीय) ६,१---१२

प्रितामहाश्च [मातामहाः प्रमातामहाः वृद्धप्रमातामहाश्च] प्रीयन्तामिति न स्वधां प्रयुद्धीत । युग्मानादायेत् [अत्र] ॥

याज्ञवल्क्यः [१, २५०]

एवं प्रदक्षिणीकृत्य वृद्धौ नान्दीमुखान् पितृन्। यजेत दिधकर्कन्धुमिश्रान् पिण्डान् यवैः क्रियाः॥

#### शातातपः

पूर्वाति दैविकं कार्ये आद्यमभ्युदयार्थिना। सन्येन चोपवीतेन ऋजुदभेश्च धीमता॥ अपसन्यं च यो दचाद्वृद्धिश्राद्धमतिक्रमात्। न तस्य देवास्तुष्यन्ति पितरश्च यथाविधि ॥ पितृणां रूपसास्थाय देवतात्रं समरनुते। तस्मात्सव्येन दातव्यं वृद्धिश्रादेषु नित्यशः॥ युग्मांस्तु भोजयेद्वृद्धौ ब्राह्मणान् नियतः शुचिः। मान्दीमुखास्तु पितरस्तृष्यन्तामिति वाचयेत्॥ मातुः आदं तु पूर्वं स्यात् पितृणां तदनन्तरम्। ततो मातामहानां च वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्मृतम्॥ त्रिष्वप्येतेषु युग्मांस्तु भोजयेद्राह्मणान् शुचिः। प्रदक्षिणं तु सन्येन प्रदचाद्देवपूर्वकम् ॥ वसवः पितरो ज्ञेया रुद्राश्चेव पितामहाः। प्रितामहास्तथादित्या इत्येषा नैगमी श्रुतिः॥ अपसब्यं न कुर्वीत न कुर्यादप्रदक्षिणम्। यथैवोपचरेद्देवांस्तथा वृद्धौ पितृनपि॥ पवित्रपाणिराचान्त उपविष्टः समाहितः। प्रद्यात् प्राङ्मुखः पिण्डान् वृद्धौ सव्येन वाग्यतः॥

<sup>(1)</sup> Words in brackets are supplied from the printed Kātyāyanaśrāddhakalpasūtra (ed. Chowkhamba) pp. 797-798.

प्रागंत्रेषु च दर्भेषु पिण्डान् दयात्त वृद्धिषु ।
पार्वणे दक्षिणात्रेषु सपिण्डीकरणं तथा ॥
नाऽनिष्ट्वा तु पितृन् श्राद्धे कर्म दैविकमाचरेत् ।
तेभ्योऽपि मातरः पूर्व पूजनीयाः प्रयत्नतः ॥
अकृत्वा मातृयागं तु यः श्राद्धे परिवेषयेत् ।
तस्य क्रोधसमाविष्टा हिंसामिच्छन्ति मातरः ॥

'दैविकम्' अत्राऽभ्युदियकम्, पितॄणां नान्दीमुखानां देववदुपचारात् । 'तृष्यन्तामिति वाचयेत्' अक्षय्यस्थाने इति रोषः। 'मातृयागो' मातृपूजा ॥ आभ्युदियकप्रस्तावे मार्कण्डेयपुराणे वैश्वदेविवहीने तु केचिदिच्छन्ति मानवाः।

छन्दोगपरिज्ञिष्टे कात्यायनः [१,१३-१९]

कर्मादिषु तु सर्वेषु मातरः सगणाधिपाः ।
पूजनीयाः प्रयक्षेन पूजिताः पूजयन्ति ताः ॥
प्रतिमासु च शुद्धासु लिखितासु पटादिषु ।
अपि चाऽक्षतपुञ्जेषु नैवेद्यैश्च पृथिविद्येः ॥
कुड्यलग्नां वसोधीरां सप्तधारां घृतेन तु ।
कारयेत् पश्चधारां वा नातिनीचां न चोच्छिताम् ॥
आयुष्याणि च शान्त्यर्थं जप्त्वा तत्र समाहितः ।
षड्भ्यः पितृभ्यस्तदनु श्राद्धदानमुपक्रमेत् ॥
विसिष्ठोक्तो विधिः कृत्स्नो द्रष्टव्योऽत्र निरामिषः ।
अतः परं प्रवक्ष्यामि विशेष इह यो भवेत् ॥
प्रातरामन्त्रितान् विप्रान् युग्मानुभ्यतस्तथा ।
उपवेश्य कुशान् द्याद्दज्नेव हि पाणिना ॥

'आयुष्याणि' आयुर्वृद्धिकरस्कानि । 'षड्भ्यः' पित्रादिभ्यः मातामहादिभ्यश्च त्रिभ्यः । षड्भ्य इति च मातृपितामहिप्रपितामहीनामुपलक्षणम् । 'प्रातरामन्त्रि-तान्' इति च चचनाद्वैकल्पिकमपि सायमामन्त्रणं निवर्तते। 'उभयतः' पितृपक्षे वैश्वदेवपक्षे च॥

तथा [गोभिल; १, २४-२७]

निपातो न हि सन्यस्य जानुनो विद्यते किचित्। सदा परिचरेद्भक्त्या पितृनप्यत्र देववत्॥ पितृभ्य इति दत्तेषु उपवेद्य क्रुद्रोषु तान्। गोत्रनामभिरामन्त्र्य पितृनर्घे प्रदापयेत्॥ नात्रापसन्यकरणं न पित्र्यं तीर्थमिष्यते। पात्राणां पूरणादीनि देवेनैव हि कारयेत्॥ ज्येष्ठोत्तरकरान् युग्मान् कराग्राग्रपवित्रकान्। कृत्वार्घं संप्रदातव्यं नैकैकस्यात्र दीयते॥

'ज्येष्ठोत्तरकरान्' ज्येष्ठस्य प्रथमोपवेशितकरस्यो-परि यथा करो भवति तथेत्यर्थः । 'कराग्राग्रपवित्रान्' कराग्रे अग्रपवित्रकं पवित्राग्रं येषां ते तान् ॥

तथा [गोभिल; १, ३९-५५]

मधु मध्विति यस्तत्र त्रिर्जपोऽशितुमिच्छताम्।
गायत्र्यनन्तरं सोऽत्र मधुमन्त्रविवर्जितः॥
न चाश्रत्सु जपेत्त्वत्र कदाचित् पितृसंहिताम्।
अन्य एव जपः कार्यः सोमसामादिकः शुभः॥
यस्तत्र प्रकरोऽत्रस्य तिलवद्यववत् तथा।
उच्छिष्टसन्निधौ सोऽत्र तृप्तेषु विपरीतकः॥
संपन्नमिति तृप्ताः स्थ प्रश्नस्थाने विधीयते।
सुसंपन्नमिति प्रोक्ते शेषमन्नं निवेदयेत्॥
प्रागग्रेषु च दर्भेषु आद्यमामन्त्र्य पूर्ववत्।

अपः क्षिपेन्मूलदेशेऽवनेनिध्वेति निस्तिलाः ॥ द्वितीयं च तृतीयं च मध्यदेशाग्रदेशयोः। मातामहप्रभृतींस्तु तेषामेव च वामतः । सर्वस्मादन्नमुद्धृत्य व्यञ्जनैरुपसिच्य च। संयोज्याऽक्षतकर्कन्धुदिधिभः पाङ्मुखस्ततः॥ अवनेजनवत् पिण्डान् कृत्वा विल्वप्रमाणकान्। तत्पात्रक्षालनेनाथ पुनरप्यवनेजयेत्॥ उत्तरोत्तरदानेऽपि पिण्डानामुत्तरोत्तरः। भवेदधश्चाधराणामधरश्राद्धकर्मसु ॥ तस्माच्छाद्वेषु सर्वेषु वृद्धिमत्स्वतरेषु च। मूलमध्याग्रदेशेषु ईषत्सक्तांश्च निर्वपेत्॥ गन्धादीन्निक्षिपेत्र्णीं तत आवाह्येद्द्विजान्। अन्यत्राप्येष एव स्यायवादिरहितो विधिः ॥ दक्षिणाप्रवणे देशे दक्षिणाभिमुखस्य च। दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु एषोऽन्यत्र विधिः स्मृतः॥ अथाग्रभूमिमासिश्चेत [सु]संप्रोक्षितमस्त्वित । शिवा आपः सन्तिवति च युग्मानेवीदकेन च॥ सौमनस्यमस्त्वित च पुष्पदानमतः परम्। अक्षतं चारिष्टं चास्त्वित चाक्षतान् प्रतिपादयेत् ॥ अक्षय्योदकदानं च अर्घदानवदिष्यते। षष्ठयैव नित्यं तत्कुर्यान्न चतुथ्या कदाचन ॥ प्रार्थनासु प्रतिप्रोक्ते सर्वास्वेव द्विजोत्तमैः। पवित्रान्तर्हितान् पिण्डान् सिश्चेदुत्तानपात्रकृत् ॥ युग्मानेव स्वस्ति वाच्य अङ्गुष्ठग्रहणं सदा। कृत्वा धुर्यस्य विप्रस्य प्रणम्याऽनुव्रजेत्ततः ॥

'तिलवचववत्तथा' इति, योऽन्यत्र तिलयुक्तोऽन्नप्रकरः नियते सोऽत्र यवयुक्तो यथा भवति तथा कर्तब्यः।

'विपरीतकः' देवतीर्थादिना दानप्रकारेण । 'आयं' पुरुषम् । 'ईषत्सक्तान' ईषल्लग्नान्॥

तथा [गोभिल: १, ५८-६८]

असक्रचानि कर्माणि क्रियेरन् कर्मकारिभिः। प्रतिप्रयोगं नैव स्युमीतरं श्राद्धमेव च ॥ आधाने होमयोश्चेव वैश्वदेवे तथैव च। बलिकर्मणि दर्शे च पौर्णमासे तथैव च॥ नवयज्ञे च यज्ञे च वदन्त्येवं मनीषिणः। एकमेव भवेच्छाद्धमेतेषु न पृथक् पृथक् ॥ नाष्टकासु भवेच्छाद्धं न आद्धे आद्धमिष्यते। न सोष्यन्तीजातकर्मप्रोषितागतकर्मसु ॥ विवाहादिः कर्मगणो य उक्तो

गर्भाधानं शुश्रम यः स चान्ते। विवाहादावेकमेवात्र कुर्या-

च्छाद्धं नादौ कर्मणः कर्मणः स्यात्॥ प्रदोषे श्राद्धमेकं स्याद्गोनिष्कासप्रवेशयोः। न श्राद्धं युज्यते कर्तुं प्रथमे पुष्टिकर्मणि॥ हलादियोगादिषु च षट्सु कुर्यात् पृथक् पृथक्। प्रतिप्रयोगमन्येषामादावेकत्र कारयेत्॥ बृहत्पत्रक्षुद्रपशुस्वस्त्यर्थे परिविष्यतोः। सूर्येन्द्रोः कर्मणी ये तु तयोः श्राद्धं न विचते ॥ न दशाग्रन्थिकेनैव विषवद्दष्टकर्मणि। कृमिदष्टचिकित्सायां नैव दोषेषु विद्यते॥ गणदाः क्रियमाणेषु मातृभ्यः पूजनं सदा। सकृदेव भवेच्छ्राद्धमादौ न पृथगादिषु॥ यत्र यत्र भवेच्छ्राद्धं तत्र तत्र च मातरः।

'असकृचानि कर्माणि' इत्यस्यैव विषयविशेषे नियममाह—'आधाने होमयोश्चेव' इत्यादिना। तेन सोम-पागादौ प्रतिप्रयोगं श्राद्धावृत्तिः। 'नवयज्ञं' आग्रयणम्। 'प्रोषितागतकर्मसु' प्रोष्य एत्य गृहाचुपतिष्ठते 'पुत्रं हृष्ट्वा जपति' इत्यादिविहितम्। 'कर्मगणः' गृहप्रवेशचतुर्थी-कर्मादिः। 'मातरः' प्जनीयाः इति शेषः॥

तथा

स्विपतृभ्यः पिता द्यात सुतसंस्कारकर्मसु । पिण्डानोद्वाहनात्तेषां तस्याभावे तु तत् क्रमात् ॥

'आ उद्वाहनात्' विवाहपर्यन्तम्।

पमः

पितृणामण्यतिथयः श्राद्धकालेषु देवताः। देवतानां च पितरो भवन्त्यतिथयः सदा॥

इति श्रीभदृहृदयधरात्मजमहासन्धिवग्रहिकभदृश्री-स्रक्षीधरविरचिते कृत्यकल्पतरौ श्राद्धकाण्डे आभ्युदिय-कपर्व॥

# ॥ ३२ ॥ ॥ अथ जीवच्छाद्रविधिः ॥

## तश्र ब्रह्मपुराणे'

देशकालधनश्रद्धाब्यवसायसमुत्थिते। जीविते सति जीवाय दयाच्छाद्धं स्वयं नरः॥ कृतोपवासः सुस्नातस्त्रयोदश्यां समाहितः। कर्तारमथ भोक्तारं विष्णुं सर्वेश्वरं यजेत्॥ जले स्थलेऽम्बरे मूर्ती कलशे पुष्करे रवी। चन्द्राग्रिग्रुरगोविष्रमातापितुषु सर्वगम्॥ सदक्षिणाश्च सतिलास्तिस्रस्त जलधेनवः। निवेदयेतिपतृभ्यश्च तदग्रेषु समाहितः॥ सोमाय त्वा पितृमते स्वधा नम इति स्मरन्। अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नम इति समरन् ॥ दक्षिणे तु निदध्याच तृतीयां दक्षिणायुताम्। यमायाऽङ्गिरसे वाऽथ स्वधा नम इति स्मरन्॥ तयोर्मध्ये तु निक्षिप्य विप्रान् पश्चोपवेदायेत्। आवाहनदिना पूर्व विश्वान् देवान् प्रपूज्य च ॥ अहं वसुभ्यस्त्वां विप्र रुद्रेभ्यस्त्वामहं ततः। स्येभ्यस्त्वामइं विप्र भोजयामीति तान् वदेत्॥ आवहनादिकं दोषं कुर्यात् स्वपितृकर्मवत्। सौम्यां धेनुं ततो दद्याद्वासवाय द्विजाय तु॥

<sup>(1)</sup> आदित्यपुराणे—इति हेमाद्रिः, १७०४-१७०८; आदिपुराणे— इति बी. मि. श्रा; ३६८-३७१.

विश्वेभ्यश्राथ देवेभ्यस्तिलपात्रं निवेदयेत्। स्वस्त्युदकमथाक्षय्यं जलं दत्वा च तान् द्विजान् ॥ विसर्जयेत् स्मरन् विष्णुं देवमष्टाक्षरं विभुम्। ततः कामकुछेशानं निशि नारायणं स्मरत् ॥ चतुर्देइयां ततो गच्छेयथाप्राप्तां सरिद्वराम्। पूर्वेण विप्रः सौम्येन राजा वैद्यो परेण च॥ दक्षिणेन तथा शूद्रो मार्गे च विकिरेचवान्। वस्त्राणि लोहखण्डानि जीवन्त इति संस्मरन्॥ दक्षिणाभिमुखो वहिं ज्वालयेत्तत्र च स्वयम्। पश्चादाता कुदौन्नीह्यीं कृत्वा विप्रकृतिं दहेत्॥ कृत्वा इमशानिकं होमं पूर्णाहुत्यन्तमेव हि। निरमिरथवा भूमिं यमं रुद्रं च संस्मरन् ॥ हत्वा प्राधानिकस्थाने पश्चादाहापयेच ताम्। अपयेचापरे वहाँ मुहमिश्रं चरुं ततः॥ तिलतण्डलमिश्रं च द्वितीयं सपवित्रकम्। पूरयेत् कर्षुकांश्चात्र मधुक्षीरघृतोदकैः ॥ तद्पान्ते ततो मुद्गैः पात्राणि त्रीणि पूरयेत्। ॐ पृथिव्ये नमस्तुभ्यमिति चैकं निवेदयेत्॥ ॐ यमाय नमश्चेति द्वितीयं तदनन्तरम्। ॐ नमश्राथ रुद्राय इमद्यानपतये तथा।। ततो दीप्तसमिद्धाग्निं भूमौ प्रकृतिदाहकम्। ॐ कव्यादमग्रितप्तायै भूम्यै नम इति स्मरन् ॥ क्षीराक्तं जलकुम्भं च विकिरेत्तत्प्रशान्तये। नाभिमात्रं ततस्तोयं प्रविद्य यमदिङ्मुखः ॥ सप्तभ्यो यमसंज्ञेभ्यो दयात्सप्त जलाञ्जलीन्। यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च ॥ वैवस्वताय कालाय सर्वप्राणहराय च। स्वधाकारनमस्कारप्रणवैः सह सप्तधा ॥

ॐ शिवाय च रुद्राय इमशानपतये स्मरन्। लाजोदकाभ्यां पूर्णे तु क्रमभं च विकिरेद्भुवि॥ याम्योनमुखेषु दर्भेषु प्रदचादवनेजनम्। स्वधेति युक्तवाहाय रुद्रं नम इति स्मरन्॥ अमुकामुकगोत्रैतत्तुभ्यमस्तु तिलोदकम्। प्रदचाद्दश पिण्डांस्तु अर्घपुष्पसमन्वितान् ॥ धूपो दीपो बलिर्गन्धः सर्वेषामस्तु चाक्षयम्। द्या पिण्डांस्ततो दत्वा विष्णोः सौम्यं मुखं स्मरेत्॥ निरुदमणश्च तत्तोयं नाभिमात्रं प्रविदय तु । प्रक्षिपेत् पूर्णकुम्भेन जलमध्ये पृथक् पृथक् ॥ पदचात्पश्चपश्चाशत् कुम्भानथ जलाञ्जलीन्। द्वारोपान्ते गृहे वाऽथ क्षीरं तोयं च निःक्षिपेत् ॥ जीवात्र स्नाहि दुग्धं च पिबेदं चाप्यनुस्मरन्। याम्योनमुखेषु दर्भेषु स्वपेत् पश्चादुदङ्मुखः ॥ अथामावास्यायां कुर्याच जीवच्छ्राद्धमतः परम्। घृतात्रमांसदिधिभः पूरयेत्कर्षुकात्रयम् ॥ कुर्याच मासिकं मासि सपिण्डीकरणं तथा। आशौचान्ते ततः सर्वमात्मनो वा परस्य तु॥ कुर्यादस्थिरतां ज्ञात्वा रात्तयाऽऽरोग्यधनायुषाम्।

'दक्षिणेन' दक्षिणदिग्भागे अदूर एव । 'वासवाय' वसुभ्य उपवेशिताय ब्राह्मणाय । एवं रौद्राय इत्यपि । 'प्राधानिकस्थाने' प्रधानहोमस्थाने ॥

इति भट्टहृद्यधरात्मजमहासिन्धिविप्रहिकभट्टश्रीलक्ष्मीधरिवरिचते कृत्यकल्पतरी श्राद्धकाण्डं समाप्तम् ॥ शुभं भूयात्॥ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri

#### APPENDIX A

INDEX OF SMRTI-AUTHORS OR WORKS CITED

आपस्तम्बः, ४, २३, २५, ४५, ६१, ६२, ७२, ९०, १०५, १०६, १७६, १७९, १९२, २२३, २२८, २४२

उज्ञना, ४२, ४४, ६९, ७६, ९२, १०४, १०९, १३०, १३८, १८७, १९२, २०६, २२७

कपदीं, ९०

कात्यायनः, ११, १४, २४, ४३, ६१, ७६, १०१, १०६, १०७, १४३, १४६, १४७, १७१, १७२, १७५, १७८, १८६, १९४, २००, २०१, २३८, २३९, २५१, २५८, २६०, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६

गोभिलः, १२, ११३, २५८, २६०, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६ गौतमः, १५, ५६, ६०, ७२, ७६, ७७, १२१, १७५, २६४

गोविन्दराजः, ४७

छागलेयः, १३३, १३४

जयस्वामी, २३८

जातूकण्यः, २४०

जाबाल: (जाबालि:), २३४, २५७, २६१, २६२

देवल:, १८, २०, २२, ३२, ४३, ६३, ७८, ७९, ८०, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०८, १०९, ११६, ११७, ११९, १२८, १३७, १४२, १७४, १७७, १८७, १८८, १९२, २०८, २०९, २१०, २१०, २११, २१२, २१३, २२५, २२९, २३०, २३२, २५२

नारदः, १००, २४३ पैठीनसिः, १९, २०, २६, ४४, ६२, ९१, १२३, १२६, १२८, १३०, १६७, १७३, १८१, २३१, २५२, २५५, २६३

प्रजापतिः, १०, ७१

प्रवराध्यायः, २४१

बाद्रायणसूत्रम्, १३२

36

#### २८२ KRTYAKALPATARU SRĀDDHAKAŅŅA

बृहस्पति:, ३२, ५८, ११५, १२५, १३८, १४२, १५३, १७३, १७४, १७६, १७८, २०३, २०४, २२१, २२२, २२४, २२७, २२९, २३३, २४६, २५९, २६४

बौधायनः, १३, ७२, १२०, १२१, १२३, १६५, १६६, १६७, १७८, १८४, १८५, १९०, १९५, २५८.

मरीचिः, २४२, २६३

महार्णवप्रकाशकारः, २६२

मेघातिथिः, ६६

मैत्रायाणः, १२४

यमः, १५, २०, २२, २७, ४२, ५६, ५७, ५८, ५९, ६१, ६२, ६४, ६५, ७४, ७४, ७८, ८१, ८२, ८३, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०५, १०६, १०५, १०८, १०८, ११०, ११३, ११५, १२८, १२९, १३२, १३६, १३७, १७२, १७४, १७५, १७८, १८८, १८८, १८८, १८९, १९१, १९२, २०२, २०३, २२१, २२३, २३२, २७६

यज्ञपार्श्वः, २५८

यज्ञपार्श्वपरिशिष्टम्, २३८

याज्ञवल्क्यः, ९, २०, २८, ६०, ७७, ७८, १०६, ११९, १२०, १२७, १४४, १४५, १६१, १७६, १८३, १८७, १९९, २००, २२५, २२८, २३०, २३१, २३२, २४२, २४४, २५०, २५२, २५७, २६२, २७१

लघुद्दारीतः, १८०

लिखितः, २०

हौगाक्षिः, ९८

बासिष्ठः, १६, १९, ५७, ६०, ६८, ६९, ७२, ७५, ९७, १२४, १२५, १८०, १९०, १९२, २१२, २२२, २२६, २२७, २२८, २२९, विश्वामित्रः, ६

विष्णुः, ४, १०, २०, २३, २६, २८, ३०, ३१, ४४, ५१, ६९, ८९, १२०, १२८, १२९, १३८, १५४, १५५, १६४, १६५, १७७, १७९, १८०, १८३, १८७, १८९, १९५, २०६, २०७, २११, २२१, २३६, २३७, २५०, २५४, २५८, २५९, २६०, २७०

बृद्धशातातपः, १८०, १८१, २२८, २५०, २५७, २५८ वैवस्वतः, ७६, ८३

शङ्कः, २०, ३१, ३२, ४०, ४५, ५२, ६६, ८७, ११०, १२५, १५५,

शङ्खधरः, ८

शङ्खलिखितौ, ४५, ६८, ८७, ८८, १०३, ११८, १५१, १६२, १७५, १८६, १८८, १९१, १९६, २०२, २२५, २४३, २६३

शातातपः, ५, १९, २३, ५६, ५७, ५९, ७५, १०६, १२०, १३०, १३५, १४१,१४३, १७१, १७९, १८०, १८७, १८९, १९०, १९१, २१९, २२२, २२७, २२४, २४४, २५५, २५८, २६१, २७१, २७२

शातातपत्रन्थान्तरम्, १३५

शौनकः, १४८

सुमन्तुः, ९०, ९१, १२५

स्मृतिमञ्जरीकारः, ४६, २५९

हारीतः, ३, १८, १९, २६, ४६, ४९, ५१, ५३, ६६, ६७, ६८, ७५, ८८, १००, १०६, १०८, १११, ११३, १२३, १२४, १२५, १२९, १३९, १६३, १६५, १८०, १८१, १८२, १८६, १८७, १८९, १९५, १९६, २०४, २०५, २२२, २३२, २३३, २३७, २४१, २४२, २५१, २५२, २५६

हारीतभाष्यकारः, ५१ हिरण्यकेतः, २३८

#### APPENDIX B

#### INDEX OF ITIHASAS AND PURAŅAS CITED

आदित्यपुराणम्, ४८, ५३, २२६.

कूर्मपुराणम्, ११९.

देवीपुराणम्, २१.

प्रभासखण्डम् (स्कन्दपुराणम्), १८८, १८९

ब्रह्मपुराणम्, ४, ८, ९, १३, १५, १७, १८, २१, २७, २९, ५४, ७०, ७१, ९५, ९७, १०८, ११४, ११६, ११८, ११९, १२१, १३०, १३१, १४४, १४४, १४९, १५१, १५२, १५३, १५४, १५६, १६०, १६७, १६८, १८४, १९७, २१३, २१४, २१५, २१६, २१८, २१९, २२०, २२१, २२७, २२८, २५१, २५६, २६५, २६६, २६८, २६९, २७०, २७०, २७७, २७८, २७९.

ब्रह्माण्डपुराणम्, १६, १५६, १९३.

भविष्यपुराणम्, ६, १७, २०५.

मत्स्यपुराणम्, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४९, ५४, ६२, ७०, ९४, १०५, ११७, ११८, १३१, १४४, १४६, १७०, १७२, १९६, १९७, २२०, २२४, २२६, २२९, २३४, २३५, २४४, १४५, २६२, २६८.

महाभारतम्, ४६, ५२, ७३, ९४, १०८, ११९, १३७, २२०, २६७. मार्कण्डेयपुराणम्, ४८, ५४, १०४, २२६, २६७, २७२. रामायणम्, २४९.

वायुपुराणम्, १७, ३३, ३४, ४०, ४६, ४७, ४८, ४९, ५१, ५३, ७०, ७१, ९२, ९३, ११४, १२९, १३९, १४०, १४१, १५४, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६८, १६९, १७०, १९८, २१६, २१७, २१८, २२८.

वाराहपुराणम् ५३, १०४, १८८, १८९, २४६, २४७, २४८, २४९. विष्णुपुराणम् , १३, १२१, १७१, १९७, २२९, २६४, २६५, २६८. स्कन्दपुराणम् , ६२, १०२.

#### APPENDIX C

#### INDEX OF VEDIC WORKS CITED

आश्वलायनगृद्यपरिशिष्टम् , २४५, २५३, २५४ आश्वलायनगृद्यम् , १२२, १४७, १४८, १६१, १९६, २०१, २०२, २४५ आश्वलायनश्रौतसूत्रम्, १६२, २४० काठकम्, १६५ कात्यायनश्रौतसृत्रम्, २४० छन्दोगपरिशिष्टम् , ११, १०१, १४३, १७१, १७२, २३९, २५१, २५८, २६०, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६ तैतिरीयश्रुतिः, १३, १६५, २७६ तैत्तिरीयारण्यकम्, २२८ निगमः, १६, ४२, १११, १५०, १६२, १९४, २०६, २२८, २३८ बैजवापः, १४, १४९, १६२, २५२, २५५ पारस्करः, २५२ लौगाक्षिगृह्यम् , १६५ शाङ्खायनगृह्यम् , १५०, १८३, २०५, २४१, २४४, २४५ श्राद्धकल्पः, ११८, १४३, १४६, १८६, २००, २०१ श्रुति:, १४, १०२, २३९, २४०

ह्या देखें ५०

#### APPENDIX D

#### INDEX OF CITATIONS IN THE FOOTNOTES

अत्रिः, ११८ अपरार्कः, ९, १४, १६, ६२, ७७, ७८, १२१, १६′, १६८, २२४, २२५ आदिपुराणम्, २७७ आदित्यपुराणम्, ५३, २७७ आपस्तम्बधर्मसूत्रम् , १४ आपस्तम्बगृह्यसूत्रम् , २२८ आपस्तम्बश्रौतसूत्रम् , २२३, २३७ आश्वलायनगृह्यम् , ९, १४७ उज्ज्वला, २५, ७२ उज्ञाना, १०८, १०९, ११० कमलाकरः, ८१, ९४ ऋक्संहिता, १९५ कर्काचार्यः, २०० कल्पतहः, ४५, ८२, १२७, १४५ काठकम्, १६४, १६५, २२३ काठकगृह्यसूत्रम् , १६५ काठकगृह्यसूत्रभाष्यम् , २०७ कात्यायनः, २७०, २७१, कुल्ल्य्कमट्टः, १४, २४, ५७, ६१, ६३, ११५, १३६, १४१, २१२ कूर्मपुराणम्, ११३ गदाधरः, १५४ गदाधरभाष्यम्, २०१ गोभिलस्मृतिः, १२, १७१, १७२, २१२, २३९, २५१, २६० गोविन्दराजः, २३, २४, २७, ४६, ४७, १११, ११५, १७४, २०८, २१२, २२१, २५९

गोविन्द्स्वामी, ७२, १२१, १२३, १६६, १७९, १९५ गोविन्दानन्दः, २३७, ६३८, २३९ जात्कण्यः, १६८ तैत्तिरीयबाह्मणम्, १६५, १९५ तै। तिरीयसंहिता, १६५, १९४, १९५, १९६, २२३ देवलः, ९८, १८९ निन्दनी, २४, २५, ६१, ६३, ११० नारदस्मृतिः, १००, २४३ नारदसंहिता, २४३ नारायणः, ४६, १०७, १२२, १३४, १४७ नारायणभाष्यम, ११३ नीलकण्ठः, ५२ पद्मपुराणम्, ५६, १९६ पराशरमाधवीयम्, १०७, २२९, २६४ परिशिष्टप्रकाशः (नारायणोपाध्यायकृतः), १२ पारस्करगृह्यसूत्रम् , ५२. प्रभासखण्डम् (स्कन्दपुराणम् ), १०८, १९६, १९८ बृहस्पति:, १७३, २२९ बौधायनः, ७२, १२०, १६६, १६७, १७८, १८४, १८५, २५८ बौधायनगृह्यस्त्रम् , २५२. ब्रह्मपुराणम्, ८, ९, १६, १३९, २१६ २७७, ५४. ∖ब्रह्मसूत्रम्, १३२ ब्रह्माण्डपुराणम्, ९८, १३१, १३८, १९८ मत्स्यपुराणम्, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, १९६ मनुः, ९० मनुस्मृतिः, २४, २५, ५५, ७५, ७६, ७७, ११०, ११५, १६८, १७१, १७३, १८७, १८९, २११, २२४, २२९ मनुटीकासंग्रहः, ४६ मस्करी, १५, ५६, ६०, ७२, ७६, ७७, १२१ महाभारतम् (अनुशासनपर्व), ५३, ७३, १०८, ११९ मानवधर्मशास्त्रम् , २४

## २८८ KRTYAKALPATARU SRADDHAKĀŅDA

मार्कण्डेयपुराणम्, १६८

मिताक्षरा, २८,७८, १२७, १४५, १७६, १८७, १९९, २००, २२८, २५२ मित्रमिश्रः, ४०, ८१, ८२, ८४, १२०, १३९

मेधातिथि:, १९, २४, २७, ४१, ४२, ४६, ५५, ५७, ५९, ६१, ६३, ६४, ८४, ८५, ८६, ८७, ९५, ९६, ९८, १०४, १०७, १११, ११५, १३४, १३६, १४१, १४२, १४३, १७३, १७४, १७६, २०१, २०७, २०८, २१२, २२१, २२३, २३६

यमः, १०९

याज्ञवल्क्यस्मृतिः, १२२, १२७, २५०

राघवानन्दः, १११

लक्ष्मीधरः, ४७

वासिष्ठः, ५७, ६५, ७२, ७५, ९७, १९०

वाजसनेयसंहिता, १७४, १८६, १९५, २०१

वायुपुराणम्, ३३, ४८, ४९, २१७

विज्ञानेश्वरः, १४५, १६१

विद्याधरगौडः, २४०

विवादरत्नाकरः, २४३

विश्वरूपः, २८, ११९, १२०, १२५, १४५, १७६, १८७, १९९,

विश्वेश्वरः, १६१

विष्णुधर्माः, १९८

विष्णुपुराणम् , २६८

विष्णुस्मृतिः, ९, १०, १४, २६, ५१, ६९, ८९, १२९, १५५, १६४, १८५, २०६, २०७, २८१, २५९

वीरमित्रोदयः (श्राद्धप्रकाशः), ८२, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९७, ९८, २१६, २७७

वृद्धमनुः, ९

वैजयन्ती (विष्णुस्मृतिव्याख्या),१०,२०,२६,३०,१६५,२०६,२०७,२३७

शङ्खधरः, ८५

शङ्कस्मृतिः, ३२

शौनकः, ९

श्राद्धकरपंखना, ५६, ११५, १२७ श्राद्धकरपंस्त्रम्, १०६, १०७, १४६, १४७, २७०, २७१ श्राद्धियाकी सुदी, १५३, २३९ श्राद्धको सुदी, २३७, २३९ श्राद्धचित्रका, ६, ७, १८, ५६, ११४ श्राद्धपकाशः, (वीरामित्रोद्यः), ८, ४०, ४२, ८१, ८२, ९२, ९५, १०१, १०२, १०२, १०४, १०८, १०५, १०५, ११६, ११७, १२४, १३४, १३९, १७८, १९८, २१६, २७७

सरला, २४०
सर्वज्ञनारायण:, १११, १३६
साङ्ख्यायन: (शाङ्खायन:), २१२
सामसंहिता, १९५
सुमन्तु:, ६४, १२५
स्कन्दपुराणम्, १३०
स्मृतिचन्द्रिका, ११, १६, ६६, १६९, १८३, २२७, २५९
स्मृत्यर्थसार:, २००
हरदत्त:, ४५, ६२, १२२, १४७, १४८, २२८
हरिहर:, १६३
हारीत:, ६३, ९०, २०५
हारीतभाष्यकार:, ५१

## APPENDIX E

## INDEX OF HALF VERSES1

पृष्ठसंख्या.

पृष्ठसंख्या.

|                                  |     | 20                                     | 16-11. |
|----------------------------------|-----|----------------------------------------|--------|
| अ                                |     | अमये कन्यवाहनाय, ब्रह्मपु.,            | २७७    |
|                                  | ८५  | *,, कन्य, वि. स्मृ.,                   | २५०    |
|                                  | ५३  | * ,, कन्य, श. छि.,                     | १६२    |
|                                  | 90  | अग्निद्ग्धानिमद्ग्धान्, मनुः,          | 888    |
| अकृत्वा पृथिवीभागं, वारा. पु.,२१ | 80  | अग्निद्ग्धाश्च ये जीवाः, बृह.,         | २०४    |
|                                  | ७२  | * अग्निमुखा वै, आश्व. गृ.,             | १६१    |
| 3                                | 00  | अग्निष्वात्तांश्च सौम्यांश्च, मनुः,    | 288    |
|                                  | १०। | अग्निष्वात्ता बर्हिषदो, हारी.,         | 333    |
|                                  | १०  | अग्निष्त्रात्ताश्च देवानां, मनुः,      | ११०    |
|                                  | 9e  | अग्निहोत्रस्ताः शान्ताः, यमः,          | 84     |
|                                  | ०५  | अमीनुत्साद्येद्यस्तु, यमः,             | 99     |
|                                  | ०३  | अम्रीषोमयमाभ्यां तु, मत्स्यपु.,        | 300    |
|                                  | 88  | * अम्रौकरण, वि. स्मृ.,                 | 248    |
|                                  | 38  | अम्रौकरणशेषं तु, यमः,                  | १७२    |
|                                  | 35  | अमोकरणशेषेण, बौधा., १६७.               | 264    |
|                                  | १३  | अप्रोकरणहोमश्च, छ. का                  | १७१    |
|                                  | ६९  | * अम्रीकरणादि, शाङ्का.,                | २०५    |
|                                  | 83  | अम्री करिष्य आदाय, याज्ञ.,             | १६१    |
|                                  | 2 इ | ,, कुर्यादनुज्ञातो, मत्स्यपु.,         | १७०    |
| अक्षयमभिधातव्यं, महाभाः, २२      | २०  | ,, हुतेन देवस्थाः, बृह.,               | २२२    |
| * अक्ष्योदकं च, वि. समृ., २०     | ७७  | ,, ,, ज्ञाता.,                         | २२२    |
| अक्षय्योदकदानं च, छ. का., २७     | 86  | अग्न्यभावे तु विप्रस्य, मत्स्यपु.,     | १७२    |
| अक्षारलवणं चैव, मनुः,            | 38  |                                        |        |
| * अगस्त्याश्रमे, वि. स्मृ.,      | 33  | ,, मनुः,<br>्, <sup>म</sup> नुः,शाता., | १७१    |
| अगारदाहिनश्चैव, यमः,             | 36  | अग्न्यर्थं लौकिकं वापि, वायुपु.,       | १इ८    |
|                                  | :4  | अत्रणीर्यः कृतः पूर्वं, महाभाः,        | 98     |
| ,, स ज्ञेय:, देव., १०            | 3   | अग्रभागं ततस्तेभ्यो, ब्रह्मपु.,        | ११६    |
| अगारेषु विविक्तेषु, यमः, ११      | 4   | अप्रमुद्ध्य सर्वेषां, वायुपु.,         | १६९    |
| * अमये कव्य, बौधा., १६           | 4   | अत्रासनोपविष्टस्तु, यमः,               | 898    |
|                                  | -   |                                        |        |

अग्याः सर्वेषु वेदेषु, मनुः, ६३ ,, ,, ,, याज्ञ., ६० अघोराः पितरः सन्तु, मत्स्यपु.,२२० अङ्कराद्यास्तथा वन्योः, महाभा., ५२ अङ्गारभूतं विख्यातं, मतस्यपु., अङ्गारवाहिका तद्वद् , मत्स्यपु., ३६ अङ्गष्टमात्रो भगवान्, यमः, १८३ अजाकर्णेऽश्वकर्णे वा, मत्स्यपु., १७२ अजाविका माहिषिकाः, यमः, 62 अजिनं स्रौमजं पट्टं, वायुपु., 249 अज्ञातीनसमानषान्, देव., १०३ अज्ञानाल्छप्तधर्मः स्यात्, बौधा.,१७८ अञ्चनं कङ्कतं गृद्य, वारा.पु., २४९ अञ्जनाभ्यञ्जने गन्धः, वायुपु., २१८ अटते पृथिवीं सर्वी, बृह., 46 अटव्यः पर्वताः पुण्याः, यमः, ११६ अट्टहासं महातीर्थ, मत्स्यपु., 39 अतः परं प्रवक्ष्यामि, छ. का., २७२ अतस्त्वेकादशेऽहाने, आ.गृ.प., २४५ अतिकृच्छ्रासु घोरासु, यमः, १०८ अतिथियस्य नाइनाति, शाता., १३५ अतोऽर्थे मेदिनी सा तु, ब्रह्मपु., ११६ अत्युत्क्रान्तास्त्वधर्मेभ्यः, यमः, अत्युष्णं सर्वमन्नं स्याद्, मनुः., १८७ \* अत्र गन्धपुष्प, कात्या., १४७ \* ,, च पितृगीता, वि. स्मृ., 3 8 अत्र चेन्मन्त्रसंयुक्तः, वसि., 90 \* अत्र पितृगीता, वि. स्मृ., ६९ \* अत्र पितर इति, हारी., 384 \* ,, पितरो, वि. स्मृ., २०६ \*अत्रापि पितृगीता, वि. स्मृ., 88 \*अत्राप्युदाहरान्त बौधा., १६७ अत्रासने देवतानाम्, वारा.पु., २४७ अत्रेन्द्रराद्यप्रहरे, छ. का., 88

## पृष्ठसंख्या.

\* अथ काम्यानि, काया., 28 अत्र तृप्तांस्तु तान् ज्ञात्वा,त्रह्मपु.,२१३ \* अथ तृप्तिः, कात्याः, ४३ अथ तेनैव विधिना, ब्रह्मपु., २५६ ,, दत्वा समयं तु, त्रह्मपु., 358 ,, द्विपितृकश्राद्धम् , लक्ष्मी., ,, नान्दीमुखीभ्यश्च, ब्रह्मपु., 200 ,, निष्कसहस्रस्य, वायुपु., \* अथ पङ्किपावनाः, वि. स्मृ., अथ पद्मपुटे दत्त्वा, ब्रह्मपु., १५४ \* अथ पाङ्केया, श. लि., ६८ अथ पिण्डावशिष्टात्रं,देव.,१५४,२१० \* अथ पुष्करे, वि. स्मृ., \*,, यदि पितृव्येन,प्रवराध्यायः,२४१ \*,, यद्येषां, प्रवराध्यायः, अथर्वशिरसोऽध्येता, ब्रह्मपु., 90 ६४ यमः, ६६ হাত্ৰ:, 22 \* अथ वर्ज्यानि, हारी., 49 अथ विप्रान् गृहीताथीन्, देव., २१३ ,, वै चमसादिभ्यः, ब्रह्मपु., २१५ ,, वै वैश्वदैवयान्, देव., \* अथ श्राद्ध, गौत., १५ \*,, श्वोभूते, हारी, 223 ,, संगृह्य कलशं, देव., \* अथ सपिण्डी, आश्व.प., ,, वैज., अथ साञ्जलिहत्थाय, देव., अथाक्षय्योदकस्थाने, ब्रह्मपु., \* अथामौ जुहोति, आश्व. गृ.,१६१ अथाप्रभूमिमासिक्चेत्, छ. का.,२७४ \*अथातः पार्वणे श्राद्धे,आश्व.गृ.,१२२ \* अथातः श्राद्धकरुपं, हारी., \* अथात एकोदिष्टम्, शाङ्का., २४४

\* अथात्रोदाहरन्ति, हारी., ६७ अथान्नं निहितं पात्रे, हारी., १८६ \* अथाप्यत्रोदाहरान्ति, हारी., \* अथाप्यदाहरान्ति, बौधा., 964 अथामावस्यायां कुर्याच, ब्रह्मपु.,२७९ \* अथाशौचापगमे, वि. स्मृ., २५० \* अथेतरद्वाह्मणेभ्यो, बौधा., 828 \* अथेतरात्रं, बौधा., १६६ \* अथैतन्मनुः, आप., 8 \* अथैनास्तिल, बौधा., १६५ अद्बयं तं यमः प्राह, वसि., 90 अदेयाः पितृकार्येषु, मत्स्यपु., 48 अद्भिरभ्युक्य विधिवत्, यमः, २०३ अधीतविस्मृते वेदे, देव., 308 अनङ्गलगं सद्दस्त्रं, त्रह्मपु., १५२ \* अनधीयानान्, वि. स्मृ., 69 अनध्यायेष्वधीयानाः, शङ्खः, 60 अनन्तमक्ष्यं चैव, शाता., 49 स्वर्ग, वायुपु., १६० अनन्तरं यतेः सोऽयं, वायुपु., 60 अनन्ता जायते तृप्तिः, ब्रह्मपु., २२७ \* अनपस्रकूट, देव., 50 अनपसेषु सर्वेषु, आ. गृ. प., २४५ अनिमत्रो न चामित्रो, यमः, ६४ \* अनारम्भो वा, कात्या., २४० अनाश्रमी तपःस्तेये, वायुपु., 92 अनाहितामिः शतगुः, देव., 99 \* अनिन्दोनामन्त्रितो, कात्या., १०७ अनिवेद्य न भोक्तव्यं, शङ्खः, 333 अनिष्टमहुतं तस्य, यमः, १३२ अनुकल्पस्त्वयं ज्ञेयः, मनुः, 90 अनुज्ञातः कुरुष्वेति, वायुपु., १६८ \* अनुज्ञातो गृहान् , निगमः, २२८ अनुपासितसंध्या ये, देव., 39

पृष्ठसंख्या. अनुप्रेतेषु विस्रुजेत् , आश्व.गृ.प.,२४५ वसि., २२२ 22 \* अनूहापुत्रान्, वि. स्मृ., अनूढा या मृता: कन्या:, यम:,२२१ अनू दिइय तु प्रेतस्य, आश्व.गृ.प., २४५ अनुचां यदि वा कृत्स्नां, हारी., ६८ \* अनृतयाजिनः, वि. स्मृ., \* अनृतवादी तस्करो, श. लि., ८७ अनेन मन्त्रेण, ब्रह्मपु., विधिना कार्यं, ब्रह्मपु., २७० दत्तं, यसः, २२१ श्राद्धं, सनुः, २२ \* अन्तरिक्षं दर्वि, वि, स्मृ., २०६ \* अन्तरिक्षसमं, बौधा.,१६६, १८५ अन्नं कुम्मं च विप्राय, हारी., २५२ \*,, चासावेतत्त, शाङ्का. गृ., ,, तु सद्धि क्षीरं., मत्स्यपु., २३४ ,, दद्याच दैवेन, ब्रह्मपु., २६९ ,, पर्युषितं वापि, देव., १३७ ,, पश्येयुरेते यत्, वायुपु., 380 ,, पाणितले दत्तं, आश्व.प., २५४ ,, पात्रे समुद्ध्य, वासि., 855 \* अन्नं संस्कृत्य, बैज. गृ., 188 ,, सूपं घृतं शाकं, यमः, १७४ \* अन्नपानं न प्रभूतम् ,श.ि.,१८८ अन्नपानकशीतोदं, देव., 266 अन्नमादाय तृप्ताः स्थ, याज्ञ., 899 अन्नामिष्टं हविष्यं च, याज्ञ., अन्नस्यान्नपतेः पङ्क्तेः, हारी., १२५ अन्नाद्यनासकृचैतान् , मनुः, अन्नेनाद्भिश्च पुष्पैश्च, वायुपु., अन्य एव जपः कार्यः, छ. का.,२७३ अन्यत्र द्धिसर्पिभ्याँ, ब्रह्मा. पु., १९३ फलमूलभ्यः, शङ्खः, १७५

#### APPENDIX E

| पृष्ठ | 77 | र | II. | Ι. |
|-------|----|---|-----|----|
| 20    | 11 | 1 | 76  |    |

\* अन्यत्र फलमूल, श. लि., १८८ अन्यत्राप्येष एव स्यात्, छ. का., २७४ अन्यथा त्ववलुम्पन्ति, शाता., १४१ वर्तमानी तौ, बृह., २२९ अन्यदेशगता पत्नी, बृह., २२४ अन्यपूर्वप्रजाताश्च, उज्ञाना, ७६ अन्यांश्चेवंविधान्, सर्वान्, वायुपु., 200 अन्येन सह संयोज्य, देव., १०२ \* अन्योन्यं न प्रशंसेयुः,शालि.,१८८ मनसा ध्यात्वा, यसः, १०५ अन्वष्टका पितूणां वै, वायुपु., \* अन्वष्टकासु च, वि. स्मृ., १६४ अपः क्षिपन्मूलद्शे, छ. का., २७४ अपङ्क्तचोपहता पङ्क्तिः, मनुः, ६३ \* अपत्यं रोहिणीषु, वि. स्मृ., २८ \* अपः प्रदाय, आश्व. गृ. 580 \* अपरपक्ष ऊर्ध्वं, वसि., ६० \* अपरपक्षस्या, आप., \* अपरपक्षे, निगमः, १६ अपरस्परदानानि, छाग., १३४ अपराणि च नक्षत्रा, देव., 36 अपाराह्वस्तिला द्रभाः, मनुः, १२७ अपराह्वे समभ्यचर्य, याज्ञ., 333

अपरीक्ष्य तु यो दद्यात्, स्कन्द्पु., १०२ \* अपरेचुर्द्वितीयम्, आप., १०५ अपवर्गे तु विप्रस्य, महाभा., २२० अपसन्यं क्रमेत्सर्वान्, देव., २१३

\* अपरिगृहीता, हारी.,

अपरिज्ञातपूर्वाश्च, महाभा.,

च यो द्याद्, शाता.,२७१

## पृष्ठसंख्या.

अपसब्यं पितृभ्यस्तु, वायुपु., 286 \* अपसन्यं वासो, श. छि., १५१ अपसन्यमग्री कृत्वा, मनुः, 200 अपसब्यमपाङ्ग्छं, देव., २०९ \* अपसब्येन पाणिना, शालि.,२०२ वा कार्यो, छ. का., १७१ हस्तेन, मनुः, २०७ अपहता इति तिलान्, याज्ञ., १४५ अपां मध्ये स्थिता देवाः,शाता., २१९ ,, समीपे द्र्भेषु, यम:, ,, ,, दूबास, यम:, अपाङ्क्रया द्विजाश्चान्ये, यमः, ,, भवन्ति, उश्चना, 92 अपाङ्क्तेयैर्यद्न्यैश्च, मनुः, अपाङ्कचो यावतः पाङ्कचान्, मनुः, ९६ अपि चाक्षतपुञ्जेषु, छ. का., २७२ ,, जायेत सांऽस्माकं, वि. ₹मृ., २०,३१ ,, नः स कुले भूयात्, मनुः, १९ \* अपि पितृगीते, वि. स्मृ., ,, मुळै: फलैर्वापि हारी, २३३ ,, वा भोजयेदेकं, वसि., १२४ ,, विद्याकुरुर्युक्ताः, हारी., ७५ ,, स्यात्स कुलेऽस्माकं, वि.स्मृ.,६९ अपुत्रेण परक्षेत्रे, याज्ञ., २४२ अपुमानपविद्धश्च, वायुपु., 238 \* अपूर्वैर्ऋद्धिकामः, हारी., 89 \* अपूर्वम्, आश्व. गृ., 380 अप्रतिष्ठं वार्धिषके, मनुः, 94 अवतायां पिता कुर्यात्, शाताः, वृ. शाता., 266 ततः कृत्वा, याज्ञ., १४५ अप्रदक्षिणं नेनिच्याद्, ब्रह्मपु., २१५ न कुर्वीत, शाता., २७१ अप्रबुद्धे सधूम वा, ब्रह्मपु,, १६८

११३

98

## प्रष्ठसंख्या.

अप्राप्ती तिहने वापि, मार्क.पु., १०४ अप्सरोभिः परिवृतं, वायुपु., १५७ अप्स्वेकं प्रावयेत्पिण्डं, यमः, २६३ अभयस्य सदा दातून्, वायुपु. १९८ अभारोद्रहनं क्षान्तिः, यमः, १०७ \* अभावे तैलं, आप., ३७६ \* अभावेऽपि शिष्यान्, कात्याः, ६१ अभिगम्य यथामार्ग, देव., 380 अभिप्रेतार्थसिध्यर्थं, शाता., 288 \* अभिमतेऽनुमते, आश्व. गृ., २०१ \* अभिरताः स्मेति, हारी., २०४ \* अभिरम्यतामिति, शाङ्खाः, २४४, २४५ अभिरम्यतामिति वदेत्, याज्ञ.,२४४ \* अभिशस्तपतित, वैज., अभोज्यं तद्भवेच्छ्राद्धं, आश्व.गृ.,१४८ ,, ब्राह्मणस्यान्नं, यमः,शाताः,१०६ अभ्यज्य मधुसर्पिभ्यां, देव., \* अभ्युद्यश्च, वि. स्मृ., १० \* अभ्यनुज्ञातायां, आश्व. गृ., १६१ \* अभ्येत्य ब्राह्मणस्थानं, देव., २१० \* अमरकण्टके, वि. स्मृ., 30 अमङ्गरुयं प्रयत्नेत, वायुपु., 348 अमन्त्रस्य तु शूद्रस्य, वारा.पू., २४८ \* अमावास्यां, वि. स्मृ., १६४ \* अमावास्यां महाप्राज्ञो, देव., ११९ तु स्वर्गाय, ब्रह्मपु., २७ ,, प्रतिक्षेत, छ. का., 88 यत्त्रियते, भवि. पु., 9 \* अमावास्यां सर्व, हारी. २६ अमावास्या क्षीयमाणा, छ.का., ११ यदा मैत्र, वि. पु., \* अमावास्यायां तु, निगमः, १६

## पृष्ठसंख्या.

अमावास्यायां श्रवणं, त्रह्मपु., \* अमावस्यायां सर्वम्, कात्या., २४ अमावास्याष्ट्रका वृद्धिः, याज्ञ., अमावास्याष्ट्रमांशे च, छ. का., ११ \* अमावास्यास्तिस्रो, वि. स्मृ., १० अमी मद्नत पितरः, ब्रह्मपु., अमुकामुकगोत्रैतत्, ब्रह्मपु.,४,१४२, १८४, २१५, २७९ अमूर्तीनां समूर्तीनां, वायुपु., १९८ अयं दीपप्रकाशश्च, ब्रह्मपु., ,, गन्ध इत्युक्तवा, ब्रह्मपु., १५२ , वो दीप इत्युक्त्वा, ब्रह्मपुः, १५२ ,, ,, धूप इत्युक्त्वा, ब्रह्मपु., १५२ अयज्ञपतया नाम, वायुपु., 93 अयतिर्मोक्षवादी च, वायुपु., 92 अयमुचारणीयस्तैः, बृह., १४२ अयाचितार्थो विप्रो वा, ब्रह्मपु., 90 \* अयाज्ययाजिनः, वि. स्मृ., 69 अयुक्षु तु पितूनर्चन्, मनुः, २७ अयुग्मास्तिथयः सर्वाः, देव., 26 \* अयुजो वा, गौत., 828 अरिक्थभाजस्ते सर्वे, नारदः, २४३ अरोगः प्रकृतः स्वस्थः, देव., २३२ अरोगित्वं यशो वीत, याज्ञ., 26 अर्घ पुष्पं च धूपं च, ब्रह्मपु., २६९ अर्घस्तेनैव विधिना, ब्रह्मपु., २५६ अर्घपुष्पैस्तथा घूपै:, ब्रह्मपु., 240 अर्घार्थं पितृपात्रे तु, याज्ञ., २५७ अर्व्य पाद्यं ततः कृत्वा, वारा.पु.,२४७ अर्घार्थं पितृपात्रेषु, भावे. पु., अध्यै: पुष्पेश्च गन्धेश्च, ब्रह्मपु., १५२ यदा पुष्ये, वि. पु., १३ अर्चकश्चार्चितस्तूभौ, बृह., २२९ १३ अर्जीयत्वा धर्न पूर्णं, महाभा., ७३ अर्जुनं त्रिपुरेशं च, मत्स्यपु., ३६

अर्थकामरता ये च, वायुपु., 93 अर्थवानर्थभोगी च, देव., २३२ अर्वाक् संवत्सराद्वृद्धौ, शाता., २५५, २६१ अर्वाक् सपिण्डीकरणं, याज्ञ., २५२ अईत्तमाय विप्राय, मनुः, 40 अलंकुत्य यथाकरपं, देव., २१० अरुक्षीं नाशययाशु, वायुपु., १५९ अलब्धलाभाः श्राद्धेषु, ब्रह्मपु., २२८ अलाभे ध्यानभिक्षणां, लाग., १३३ अल्पेनाप्यत्र कालेन, वायुपु., 33 अवकाशेषु चोक्षेषु, मनुः, 334 अवकीणीं कुण्डगोली, याज्ञ., ७७ शरीरहो, यमः, 63 अवक्रष्टावरुदितं, महाभा., 42 अवजिवेच तान् पिण्डान् , मनु:,२०८ अवनेजनविषण्डान् , छ. का., २२४ \* अवनेज्यान्न, निगमः, १६२ अवनेनिक्ष इयन्ते, ब्रह्मपु., २१५ अवरेढ इति ज्ञेयः, देव., १०१ अविच्छिन्नास्तथा देयाः, ब्रह्मपु.,११९ अविद्यमाने कुर्वीत, हारी., २३३ अवेदव्रतचारित्राः, यमः, 388 अवेदोक्ताश्च निर्यासाः, वायुपु., 43 अत्रती कितवः स्तेनः, महाभाः, ७३ अत्रतैर्यद्द्रजैर्भुक्तं, मनुः, 94 अञ्चलकोपनतायां तु, नारदः, २४३ \* अश्रत्सु जपेत्, कात्या., 388 \* अशीयुश्च ब्राह्मणाः, वि. स्मृ.,१८९ अश्रद्धया हुतं दृत्तं, यमः, १९२ अश्रद्धा परमः पाप्मा, बौधा., १७८ अश्राद्धेयानि धान्यानि, महाभा., ५२ अश्रोत्रियः पिता तस्य, मनुः, 49 अश्रोत्रियाय यहत्तं, वसि., 40 पृष्ठसंख्या.

अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्, मनुः, ५९ अश्वतीर्थं च विख्यातं, मतस्यपु., अश्वदानसहस्रेण, वायुपु., १५७ अश्वमेधफलं होतत्, ब्रह्मपु., 888 \* अश्वास्तृतीया, कात्या., २४ अश्वानायुश्च विधिवत्, याज्ञ., 26 अश्विन्यां प्राप्तुयादश्वान , ब्रह्मपु., 39 अष्टका ये चाभ्युदयाः, हारी., 29 \* अष्टकास दैवपूर्वं, वि. स्मृ, २५९ \* अष्टमीं शख, हारी., २६ अष्टमें ऽशे चतुर्द्याः, छ. का., 38 \* अष्टमे पृष्टिः, आप., २५ \* अष्टम्यां, कात्या., २४ \* अष्टम्यामन्ना, पैठी., २६ अष्टम्यामपि वाणिज्यं, मनुः, 28 अष्टवर्षा तु या दत्ता, मतस्यपु., 90 अष्टादशानां विचानाम्, ब्रह्मपु., 90 \* अष्टाभिः पाप, देव., ७९ अष्टावेणस्य मांसेन, मनुः, 83 अष्टावेते यतस्तस्मात्, मत्स्यपु.,१३१ \* अष्टौ पार्षतेन, वि. स्मृ., 88 \*,, मासान्, उशना, 88 पैठी., 88 ,, वराहस्तु, यमः, 83 ,, वराहेण, देव., ४३ \* अष्टौ वराहेण, कात्या., 83 असंभवे परेद्युर्वा, देव., १०३ असंस्कृतप्रमीतानाः, मनुः, वि. स्मृ., २२१ असंस्कृताध्यापकाश्च, उशना, 30 असंस्कृतौ न संस्कार्यौ, छ.का.,२६० असकुद्यानि कर्माणि, छ. का., २७५ असत्कृतमवज्ञातं, हारी., 929 असपिण्डोकृतं प्रेतं, जाबा.,

७६ असमानयाजकाश्च, उशना, असमाप्तव्रतस्यापि, ब्रह्मपु., २६५ असिहङ्गोऽपि षण्डः स्यात् ,देव.,१०२ असरान् यातुधानांश्च, वायुपु., १३९ असरापहतं सर्वं, देव., 990 अस्तं गते ततः सूर्ये, ब्रह्मपु., २२७ तथादिसे, वारा. पु.,२४६ अस्तु स्वधेति ते तं च, ब्रह्मपु., २७० \* अस्तु स्वधेत्युच्यमाने,कात्या.,२०० अस्मिह्नोके वसन् मोदेत्, वायुपु.,

अस्रं गमयति प्रेतान्, मनुः, 200 ,, न पातयेच्छ्राद्धे, देव., १७७ अहं वसुभ्यस्त्वां वित्र, ब्रह्मपु., २७७ अहन्यहानि यच्छाद्धं, भवि. पु., \* अहरहरन्न, पार. गृ., २५२ अहिंसा सत्यमकोधो, यमः, १०७ सर्वदेवत्या, वायुपु., १५८ अहा भवन्तस्तृष्यन्तु, ब्रह्मपु., २१३

### आ

आकाशं गमयेद्रसु, वायुपु., २२५ आख्यानानीतिहासांश्च, मनुः, १९६ आख्यानैः सोतिहासैश्च, बृह., 2005 आगच्छन्तु महाभागाः, बृह., १४२ आगतं च द्विजं दृष्टा, वारा. पु.,२४० आग्रहायण्यमावास्या, छ. का., ११ \* आग्रहायण्या, वि. स्मृ., १६४ आचम्य पाणिं प्रक्षाल्य, देव., २२५ प्रयतो भूत्वा, ब्रह्मपु., २१९ आचम्योदक्परावृत्य, मनुः, २०८ आचरत्यपराचारं, देव., आचान्तांश्चानुजनीयात्, सनुः, २१२ आचान्ताननुजानीयात्, यमः, २०२ | आमान्त्रितश्चिरं नैव, ब्रह्मपु.,

पृष्ठसंख्या.

आचानते भयो द्विजेभयश्च, देव., २१२ \* आचान्तेषूद्कं, कात्या., आचान्तेषूदकं दद्यात्, ब्रह्मपु., २१९ आचानतेष्वपि चाचम्य,सत्स्यपु.,२३५ \* आचान्तेष्वित्येके, कात्या., २०० आचामति च यस्तिष्ठन्, बौधा.,१९० आचारहीनः क्षीवश्च, मनुः, आच्छादनं तु यो दद्यात् ,वायुपु.,१५६ \* आजेन मांसेन, पैठी., 88 आज्ञां प्रज्ञां यशः कीर्तिं, वायुपु.,२२५ आतिथ्यरहिते श्राद्धे, शाता., आतृप्तेस्तु पवित्राणि, याज्ञ., 388 आत्मविचाङ्गविचैव, यसः, 46 आत्मानं धर्मेकृत्यं च, देव., 39 आत्मार्थं यः पचेदेन्नं, वायुपु., 93 आदाहाद्वार्यायुघादि, वि. पु., २६४ \* आदित्य, वि. स्मृ., 20 आदिशेत्प्रथमे पिण्डे, बौधा., याज्ञ., आदौ वापि तथा कुर्यात् , शङ्खः, २११ आद्यापूर्पैः सदा कार्या, वायुपु., १७ आद्यावसाने श्राद्धस्य, ब्रह्मपु., १४४ आधत्त पितरो गर्भम्, मत्स्यपु., २२४ आधाने होमयोश्चैव, छ. का., २७५ आधिपत्यं तु ज्येष्ठायां, ब्रह्मपु., आनन्त्याय भवेदत्तं, यमः, 82 आनन्त्यायैव कल्पन्ते, मनुः, 88 आपद्रतो ह्यपनतो, यमः, \* आभ्युद्यिके, कात्या,

> ,, ,, उशना, 909,990

,, यम:, उज्ञाना,१०९

आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे, यमः, १०७

\* आमन्त्रिताश्चैवम्, कात्या., १०६, १४३

आमिन्त्रतास्तु ये विप्राः, यमः, १०६ आमन्त्र्य ब्राह्मणं यस्तु, यमः, १०८ आमश्राद्धं तथा कुर्यात्, मत्स्यपु.,२३४ आमश्राद्धं तथा जीवत्, छक्ष्मी., २ आमश्राद्धंपु. वि. स्मृ., १६४ \* आमा वाजस्येत्यनु, कात्या.,२०१ आम्रातकेश्वरं चैव, मत्स्यपु., ३७ आम्रात् पालेवतानिक्षूत्, शङ्कः, ४५ \* आयन्तु सुरा, वि. स्मृ., १६४ आयसेन तु पात्रेण, वृ. शाता., ल. हारी., १८०

आयुर्द: प्रथमः पिण्डो, हारी., २२२ आयु: पुत्रान् यशः स्वर्गं, यमः, २३२ ,, प्रजां धनं विद्यां, याज्ञ., २३२

,, प्राकाम्यमैश्वर्यं, वायुपु., १५६ आयुष्मन्तं सुतं विद्याद् , मनुः, २२४ आयुष्याणि च शान्त्यर्थं, छ. का.,

१७२ \* आरब्धे चाभोजन, आप., १०६ आरभेत नवैः पात्रैः, देव., ११६ \* आरोग्यं वारुणे, वि. स्मृ., १८ आर्द्रकाष्ठेश्च संपूर्णे, ब्रह्मपु., १६८ आर्द्रायां क्रूरसिद्धि तु. ब्रह्मपु., २९ आवरणार्थं छत्रं तत्,वारा. पु., २४७ आवाहनामौकरण, बृह., २४६

,, याज्ञ., २४४ आवाहनादिकं शेषं, ब्रह्मपु., २७७ आवाहनादिना पूर्वं, ब्रह्मपु., २७७ \* आवाहनादि वाग्यत, कात्या.,

१०६,१४३, । आवाहयित्वा दर्भाग्रैः, देव., २०९ पृष्ठसंख्या.

आवाहयेति चोक्तस्तैः, ब्रह्मपु., १५२ \* आवाहयेत्रनुज्ञातः, कात्याः, १४६

\* आवाहयेत्यनुज्ञातो, कात्या.,१४६,

900

,, ,, याज्ञ., १४४ आवाद्य तद्नुज्ञातो, याज्ञ., १४५

आविकं मार्गमौष्ट्रंच, वायुपु., ५३

आवृतास्तत्र तिष्ठन्ति, आश्व.गृ.,१४८ \* आवृतो वा सर्व, बैज. गृ., १६२

आशौचान्ते ततः सर्वम्, ब्रह्मपु.,२७९

आश्रितः स्वित्रगात्रो वा, देव., १७७

आश्वयुक्कृष्णपक्षे तु, ब्रह्मपु., १६ आश्वयुष्यां च कृष्णायां, ब्रह्मपु, २१

आषाढास यशोलामं, ब्रह्मपु, २९

आषाढ्यामथ कार्तिक्यां, यमः, १५

आसध्वमिति तान् ब्रूयात्, मत्स्यपु.,

996

आसनं कुतपं द्यात्, मत्स्यपु., ११८

,, चोपकल्पेत, वारा. पु., २४७ \* आसनेषु दर्भान्, कात्या., १४६

\* आसाद्योदपात्रेषु, हारी., १६३

आसिच्चेत्पितृपात्राणि, शाता., २५३

आसुरं विस्मयात्रं स्यात्, हारी.,१८९

आसु श्राद्धं च यः कुर्यात्, वायुपु., १७

आस्तिकः श्रद्धानश्च, याज्ञ., २८ आहरेदपसन्येन, मत्स्यपु., ११७

\* आहितामेः पित्रचनं, निगमः, १६

आहुतिं जुहुयाचस्तु, ब्रह्मपु., १६८

आहत्य दक्षिणामिं तु, वायुपु., १६८

## इ

इच्छन्ति केचिदाचार्याः, ब्रह्मपु., २२१ \* इतरपाण्यङ्गुष्ठा, आश्व. गृ.,१४७

| 4)c KKIIIKIEIIIII                        |    |
|------------------------------------------|----|
| पृष्ठसंख्या.                             | 1  |
| इतरेषु त्वपाङ्क्षयेषु, मनुः, ९५          |    |
| * इति पितरः, पैठी. २०                    |    |
| ,, प्राहु: सुसंपन्नं, नहापु., २१३        | 16 |
| " संकीर्तयंस्तूष्णीं, देव., २०९          | =  |
| " संचिन्त्य योगेन, ब्रह्मपु., २९         | 9  |
| इतिहासपञ्चमान् वेदान्,वायुपु., ७०        | *  |
| * इतिहासपुराण, वि. स्मृ., १९५            | उ  |
| इतिहासपुराणैश्च, त्रह्मपु., ७१           | उ  |
| इत्युक्त्वोक्त्वा प्रिया वाचः,           | उ  |
| याज्ञ., १९९                              |    |
| इत्येतैर्रुक्षणिर्युक्तान्, यमः, ८३      |    |
| इदं च पुष्पिमित्युक्त्वा, ब्रह्मपु., १५२ |    |
| " वः पाद्यमध्यं च, ब्रह्मपु., १५१,       | *  |
| १५२                                      | *  |
| " वो माल्यमित्युक्त्वा, ब्रह्मपु.,       | उ  |
| १५३                                      |    |
| 🛂,, ,, वस्त्रिसत्युक्तवा, ब्रह्मपु., १५३ |    |
| इन्द्रनीलं महानादं, मत्स्यपु., ३७        | उ  |
| इन्द्रादीनां जनेतारो, वायुपु., १९८       | उ  |
| इन्द्रेशसोमसृक्तानि, मत्स्यपु., १९६      |    |
| इन्धनानि च यो दद्यात, वायुपु.,१५८        | उ  |
| इमं श्राद्धविधि पुण्यं, हारी., २३२       |    |
| इपुकर्ता तथा वर्ज्यों, यमः, ८२           |    |
| इष्टं निवेदितं दत्तं, यमः, १७७           |    |
| " पूर्तमधीतं वा, देव., ९८                |    |
| इष्टान् वा यदि वानिष्टान् , यसः , ५६     | उ  |
| इष्टिश्राद्धे कत्देक्षः, बहुः. १५२       | उ  |
| इष्टैः सार्धं तु विधिवत् , शाताः, २२७    | उन |
| इहेलांक पारत्यज्य, वारा, प., २४८         | *  |
| इह्च वजन तेषां, देव ७०                   | उन |
| हैं वास्ते तु सा छोके, मनुः, ७४          | उन |
| 2                                        | उर |
| र्धि                                     | उन |
| ' ईरावत्याम्, वि. स्मृ., ३१              | *  |

उ

उक्ता तिथिपरीक्षेयं, देव., 26 उक्त्वा चैव प्रियां वाचं, शाता., २१९ उप्रगन्धीन्यगन्धीनि, त्रह्मपु., १५६ ,, वि. स्मृ., १५५ उमेण तपसा युक्तः, वायुपु., ९२ गच्छित्रबन्धुरिक्थाद्वा, वि. पु., २६४ उच्छिष्टं चाप्यपनयेत्, देव., २१२ ,, न प्रमुज्यात्तु, वसि., २२७ ,, भागधेयं स्यात्, सनुः, वि. स्मृ., २२१ उच्छिष्टसन्निधावेक, वि. स्मृ.,२५० ं डिच्छष्टसंतिघौ, वि. स्मृ., २०६ डिच्छष्टसिन्नघौ कार्यं, शङ्काः, २११ " पिण्डान् , याज्ञ., १९९ " सोऽत्र, छ. का., २७३ चिछष्टाः पितरो यान्ति, यमः, १८८ चिछ्छे सतिलान् द्रभीन्, त्रहापु., च्छेषणं तु तात्तिष्ठत्, मत्स्यपु., २३५ ,, ,, मनु:, २२६ ,, भूमिगतं, आश्व. गृ. प.,२४५ ,, ,, मनुः,वि.स्मृ.,२२१ च्छिष्टोच्छिष्टसंस्पर्शो, ब्रह्मपु., १२**१** त्तमां गतिमन्विच्छन् , वायुपु.,२२५ त्तरं मानसं गत्वा, वायुपु., ३३ उत्तरमानसे, वि. स्मृ., 3 ? त्तराः श्रवणस्तिष्यो, देव., 36 तरेण महानद्या, वायुपु., 80 तरेण हरेद्रेयाः, वायुपु., 888 तरोत्तरदानेऽपि, छ. का., \* उत्तानं पात्रं कृत्वा, कात्या., २०१

3?

उत्थिताननुगच्छेच, देव., 2 ? 3 उत्पत्तिं नाम चैतेषां, बृह., १४२ उत्सवानन्द्सन्तान, मत्स्यपु., २६८ उत्स्रष्टव्यं प्रधानार्थ, वायुपु., 180 उदकं निनयेच्छेषं, सनुः, २०८ \* उद्कपात्रं मधु, वि. स्मृ., २०६ उदकस्य च रेखायाम्, वायुपु., २१७ उदकाञ्जाछिं च दीपं च, हारी., २३७ उदकाञ्जलिदीपं च, हारी., २०५ उद्कानयने चैव, वायुपु., 286 उद्ङ्मुखस्तु देवानां, शाता., १४३ \* उदङ्मुखानित्यके, हारी., १२३ \* उदङ्मुखान् वैश्वदेवे, हारी., १२४ उदपात्रं च कांस्यं च, मत्स्यपु., ११७ उदीच्यां मुण्डपृष्ठस्य, वायुपु., 33 उदुम्बरास्तथा बिल्वः, वायुपु., १६९ उद्भय घृताक्त, आश्व. गृ., १६१ उद्धत्य पाणिर्विहसन्, हारी., 868 उद्धरेदादि तत्पात्रं, आश्व. गृ., 386 पात्रं तु, वारा. पु., 366 उन्मत्तोऽन्धश्च वर्ज्याः स्युः, मनुः, ८६ \* उन्मादस्त्वग्दोषो, देव., 69 उपतिष्ठतामित्यक्षय्य, याज्ञ., 388 288 ,, হাজ্বো., उपदेष्टानुमन्ता च, बृह., २३३ \* उपप्रतिर्यस्य, गौत., 90 \* उपमूलखूनाः, गोभि., 283 उपमूळे तथा खूनाः, वायुपु., 888 उपालिमे शुचौ देशे, देव., २०९ \* उपवनेषु, वि. स्मृ., 3? उपंविदय जपेद्धीमान्, ब्रह्मपु., 188 उपविष्टेष्वनुप्राप्तः, यमः, १३२ उपवीतं कटौ ऋत्वा, शाता., 890 उपवीती ततः कुर्यात्, शाता., १९१

पृष्ठसंख्या.

उपवेदय कुशान् द्यात्, छ.का.,२७२ उपवेदयासने भद्रं, वारा.पु., २४७ उपस्पृष्टोदकानां च, बृह., २०४ उपहरे नितम्बेषु, यम., 388 उपाकृतं तु विधिना, यमः, 83 उपानत्पाद्काच्छत्र, ब्रह्मपु., २२० उपानीय तु तत्सर्वं, मनुः, १७४ उपासते सुतं जातं, वसि., 89 उपाहरनित मन्त्रेण, वारा. पु., २४९ उभयं तद्विलुम्पन्ति, यमः, १७७ \* उभयभेद, देव., 68 उभयोरप्यसौ रिक्थी, याज्ञ., २४२ उभयोईस्तयोर्मुक्तं, वसि.. 290 उभयोः शाखयोर्मकं, बौधा., 190 उभाभ्यामपि हस्ताभ्याम् , मत्स्यपु., २३४ उभावेव तु वास्त्रीतां, यमः, 200 उभे यदि मृतौ स्यातां,मरीचि:.,२४२ उभी तौ नाहतः श्राद्धं, वायुपु., ९३ ,, यस्य व्यतीतौ च,यज्ञ.परि.,२३८ उर:स्थाः पितरस्तस्य, बौधा., उशन्तस्त्वेति च जपन्, ब्रह्मपु., १५२ \* उष्णं स्विष्टमन्नं, कात्याः, उष्णमन्नं द्विजातिभ्यः, शृङ्खः, उष्णमादाय पिण्डं तु, ब्रह्मपु., २१५

## ऊ

ऊर्ज वहन्तिश्च जपन्, ब्रह्मपु., २१९ \*,, वहन्ती, वि. स्मृ., २०६ \* ऊर्घ्वं दशम्यामपो, वैज., २५२ ऊर्णासूत्रं प्रदातव्यं, शङ्कः, १५५

## 羽

ऋक्षेण कालः स परः, वि. पु., १४

## KRTYAKALPATARU ŚRĀDDHAKĀŅDA

300

| पृष्ठसंख्या.                                                              | पृष्ठसंख्या.                          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ऋक्षे पिण्डप्रदानं तु, देवीपु., २१                                        | * एकादश तूप, वि. स्मृ., ४४            |
| ऋचा तु तृष्यति पिता, बृह., ५८                                             | ,, पार्षतेन, कात्या., ४३              |
| * ऋचो यजुँषि, बौधा., ६२                                                   | ,, -मासान्, पैठी., ४४                 |
| ऋचो यजुँषि सामानि, बृह., ५८                                               | एकादशादिभिः श्राद्धे, देव., २५२       |
| * ऋचो दर्भाः, कात्या., २७०                                                | एकादशाहे कर्तव्यं, वारा. पु., २४६     |
| ऋजुर्घृणी क्षमी दान्तः, यमः, ६४                                           | * एकादशीं वृद्धि, हारी., २६           |
| ऋणकर्ता च यो राजन्, महाभा.,९४                                             | * एकाद्शे कृष्ण, आप., २५              |
| ऋदिदस्तु तृतीयो वै, हारी., २२२                                            | एकाद्रयां तथा ऋद्धिं, मनुः, २४        |
| * ऋषिप्रणीतां, हारी., १८२                                                 | * एकाद्रयां धन, पैठी., २६             |
| ऋषिभ्यः पितरो जाताः, मनुः, १११                                            | एकाहेन तु षण्मासाः, छ. का.,२५१        |
| ऋषित्रती ऋषीकश्च, यमः, ६४                                                 | एकीभावेन भोक्तव्यं, आश्व. प.,         |
|                                                                           | २५४                                   |
| ए                                                                         | * एके पितृवत, गौत., ६०                |
| एकं च जुहुयाद्मी, यमः, २२३                                                | * एकैकस्मिन्नेव, कात्याः, १४६         |
| ,, पवित्रमेकोऽर्घ्यः, आश्व.                                               | एकैकस्याथ विप्रस्य, ब्रह्मपु., १८४    |
| गृ. प.,                                                                   | * एकैकस्यैकैकन, कात्या., १४७          |
| *,, मृतस्य, आश्व. प., २५३                                                 | एकोहिष्टं तु यच्छ्राद्धं, भवि. पु., ६ |
| एक एव विधिः पूर्वम्, शाताः, २५३                                           | ु,, ज्ञाता., २४४                      |
| एकत्रैकेन पाकेन, वि. पु., १२१                                             | एको दिष्टं तु यच्छ्राद्धम्, आश्व.     |
| एकदर्भेण तन्मध्यम्, देव., २०९                                             | गृ. प., २४५                           |
| एकपङ्क्त्युपविष्टानां, यमः, १८१                                           | ,, दैवहीनम्, याज्ञ., २४४              |
| एकपिण्डाः पृथक्शौचाः, श.                                                  | ,, परित्यच्य, मस्यपु., २६२            |
| <b>छि.,</b> २६३                                                           | एकोदिष्टविधानेन, बृह., २४६            |
| एकमृर्तित्वमायाति, शाता., वृ.<br>शाता., २५८                               | एकोदिष्टस्य पिण्डे तु, आश्व. गृ.      |
|                                                                           | प., २४५                               |
| एकमेव भवेच्छ्राद्धम्, छ. का., २७५<br>* एकवन्मन्त्रान्हेत्, वि. स्मृ., २५० | एकोद्दिष्टेऽन्यमासे वा, देव., २१०     |
| एकवसं तु तं विद्यात्, शाता., १९१                                          | एकोदिष्टेषु शेषं च, देव., २२५         |
| एकवासाश्च योऽश्रीयात्, शाताः,१९०                                          | ,, सर्वेषु, आश्व. गृ. प.,२४५          |
| NETTITO:                                                                  | एतचानुपनीतोऽपि, मत्स्यपु., २३५        |
| *                                                                         | एतत्ते तत ये च त्वाम्, देव., २०९      |
| एकस्तान् मन्त्रवित्प्रीतः, मनुः, ५५                                       | एतत्सिपिण्डीकरणम्, याज्ञ., २५७        |
| ,, योगवित्प्रीतः, यमः, १३२                                                | एतदुक्तं तु सप्तार्चिः, वायुपु., १९८  |
| एकाकी व्यसनाकान्तो, देव., ९९                                              | एतदेव निरोंकारं, महाभा., २२०          |
| 77                                                                        | * एतद्वः पितरः, वि. स्मृ., १६४        |

एतद्वः पिरो वासः, ब्रह्मपु., २१५ एतद्वोऽन्निमितीत्युक्त्वा, त्रह्मपु., 8, 828 ष्तन्मन्त्रं जपेद्भक्त्या, त्रह्यपु., २५६ एतयोरन्तरे नित्यं, वायप्र., १६९ \* एतस्मिन् काले, आश्व. गृ., १४८ एतांस्तु श्राद्धकालान्त्रे, वि. स्मृ., १० एतानि पितृतीर्थानि, मत्स्यपु., एतानि श्राद्धकालेषु, यमः, १३६ \* एतान् जपन् पितृन, हारी., १९६ एतान्यपि न देयानि, मत्स्यपु., सदा श्राद्धे, मत्स्यपु., ३७ समानि स्युः, वायुपु, 80 एतान् विवर्जयेयलात्, वि. स्मृ., ८९ एताः सत्याशिषः सन्तु, सत्स्यपु.,२२० एते दुर्नाह्मणाः सर्वे, देव., 68 \* एतेन माम्या, आप., 84 एतेन मन्त्रेण, वायुपु., २१६ \* एतेन मातापित, वसि., २४९ एतेन विधिना श्राद्धं, देव., २२ \* एतेनान्तेवासि, आप., ७२ एते पञ्चविधाः प्रोक्ताः, देव., 69 एते विगहिताचाराः, मनुः, ८६ ,, वै पितरो देवाः, वायुपु., 286 ,, वै भूतले देवाः, यमः, ६५ ,, हि पूर्वमासीनाः, देव., २१३ एतेषां कर्मदोषेण, देव., 69 एतेषु पितृतीर्थेषु, मतस्यपु, 38,39 ,, श्राद्धतीर्थेषु, मत्स्यपु., 39 ,, श्राद्धदातारः, मत्स्यपु., 39 एतेषु सर्वदेवानां, मत्स्यपु., 36 एतेष्वपि सदा श्राद्धम्, मत्स्यपु., ३७ एभिर्निधूलितं दृष्टं, वायुपु., 239

## पृष्ठसंख्या.

\* एवं चतुर्थो, आश्व. प., ,, चापः प्रासिख्वाना, शाता., २१९ ,, चारं चन्द्रसमो, छ. का., ,, त्रेप्तषु पानीयं, देव., २१२ ,, देवान्पितून् स्त्रींश्च, बृह., २२७ ,, निमन्त्रयं नियमान् , मत्स्यपु., १०५ ,, निर्वपणं कृत्वा, मनुः, २२३ ,, निवेदय पिण्डांस्तान् , देव.,२१० ,, पञ्चवनं पुण्यं, वायुपु., ,, पिण्डान् समभ्यच्यं, देव., २१० ,, पित्रये दृष्टमेतत्, वायुपु., २१७ \* एवं मृताहे, वि. समृ., २५० \* ,, वरान् , श. छि., एवं विधिः प्रयोक्तव्यः,वाराः पु.,२४८ ,, शुद्धिं ततः कृत्वा, वारा. पु., २४७ " शुद्रोऽपि सामान्यं, मत्स्यपु., २३५ ,, प्रदक्षिणीकृत्य, याज्ञ., २७१ ,, सपिण्डीकरणं, वि. स्मृ., २५४ \* एवमादिष्वन्येषु, वि. स्मृ., एवमादीनि चान्यानि, वायुपु., एवमासाच तत्सर्वं, मत्स्यपु., ११७ एवमाह्वानिते गन्ध, वारा. पु., २४८ \* एवमेव गयाशीर्षे, वि. स्मृ., एष तेऽर्घ्यमिति प्रोच्य, ब्रह्मपु., १५२ ,, दास्यति नस्तृप्तिं, श. लि., यमः, 20 ,, नो दास्याति श्राद्धं, वसि., २० ,, वै प्रथमः कल्पः, मनुः, 60 \*,, वै सुमना, तै. श्र., १३ ,, वोऽनुगतः प्रेतः, बैज.. २५५ \* एभ्य एव एतद्भागं, निगमः.,२३८ एषामन्यतमो यस्य, मनुः, 40

## ३०२ KŖTYAKALPATARU ŚRĀDDHAKĀŅŅA

| पृष्ठसंख्या.                             | पृष्ठसंख्या.                             |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| एषु तीर्थेषु यच्छ्राद्धं, मत्स्यपु., ४०  | * कनकरजते, वि. स्मृ., २६                 |
| एष्टव्या बहवः पुत्राः, वि. स्मृ., ३१     | * कनखले, वि. स्मृ., ३०                   |
|                                          | कन्यकास्तु द्वितीयायां, मतुः, २४         |
| Ų                                        | कन्यां गते सवितरि, ब्रह्मा.पु., १६       |
| ऐन्द्रां तु प्रथमायां तु, ब्रह्मपु., १८  | * ,, वरदां, वि. स्मृ., २६                |
| ओ                                        | कन्यानां दूषकाश्चेय, यमः, ८२             |
| ्रों अस्मान्त्राच्याच्याच्यास्य          | कन्यापुत्रविवाहेषु, वि. पु., २६८         |
| ओं आगच्छन्तु महाभागाः, ब्रह्मपु.,<br>१५१ | कन्यायुवातिमध्यस्था, वायुपु., १५७        |
| ओंकारं पितृतीर्थं च, मत्स्यपु., ३५       | करम्भं यानि चान्यानि, वायुपु., ५३        |
| ओं कुरुव्वेति तैरुक्तो, ब्रह्मपु., १६७   | करिष्यति वृषोत्सर्गं, बृह., ३२           |
| ,, ऋव्याद्माम्नितृप्तायै, ब्रह्मपु., २७८ | कणीटकांस्तथा कीरान्, मत्स्यपु.,९४        |
| ,, निहान्म सर्व, ब्रह्मपु., २१४          | कर्कन्धुर्भीरकं वारं, वायुपु., ४७        |
| ,, पृथिव्यै नमस्तुभ्यं, ब्रह्मपु., २७८   | कर्तव्या शुचिभिस्तेषां, ब्रह्मपु., २५१   |
| ,, यमाय नमश्चेति, ब्रह्मपु., २७८         | कतीरमथ भोक्तारं, ब्रह्मपु., २७७          |
| ,, वसन्ताय नमस्तुभ्यं, त्रह्मपु.,२१६     | * कर्तुस्तु कालाभि, आप., २५              |
| ,, शिशय च रुद्राय, ब्रह्मपु., २७९        | * कर्मगां सिद्धिं, वि. स्मृ., २८         |
| *,, स्वधेत्याहुः, हारी., २०४             | कर्मणा योनितश्चैव, देव., ७९              |
| *                                        | कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठाः, याज्ञ., ६०       |
| आ                                        | कर्मव्यमथाभ्युद्यिके, ब्रह्मपु., २६८     |
| औदकेनैव विधिना, मनुः, २०८                | कर्माङ्गं नवमं प्रोक्तं, विश्वा., ६      |
| औपपत्तिस्तथा शाक्यो, वायुपु., ९२         | कर्मादिषु तु सर्वेषु, छ. का., २७२        |
| औरभ्रिको माहिषिकः, मनुः, ८६              | * कर्पूत्रयसन्निक्षे, वि. स्मृ., २५४     |
| औरभ्रेगाथ चतुरः, मनुः, ४१                | * कर्षूत्रयसमीपे, वि. स्मृ., २५०         |
| औरसक्षेत्रिणौ पुत्रौ, जाबा., २६१         | * कर्पूत्रये पुरुषाणां, वि. स्मृ., २५९   |
| औरसक्षेत्रजी पुत्री, जाबा., २६२          | कलशं जलपूर्णं च, देव., २१३               |
| * औसजे, वि. स्मृ., ३१                    | कलोपजीविनश्चेव, यमः, ८१                  |
| क                                        | कव्यं ददाति यस्तेभ्यः, यमः, ९५           |
|                                          | * कः श्राद्धकालो, पैठी., १९              |
| ह एते पितरो नाम, पैठी., २३१              | कसेरः कोविदारश्च, वायुपु., ४०            |
| काचित्संपन्नमेतन्मे,त्रह्मपु.,२१३,२६९    | * कस्माद्यज्ञाविधि, निगमः, २३८           |
| कट्फलं कङ्कणी द्राक्षा, वायुपु., ४०      | काङ्खन्तः पुत्रपौत्रेभ्यः, ब्रह्मपु., २१ |
| कण्वाश्रमे, वि. स्मृ., ३१                | काङ्क्षन्ति पितरः पुत्रान्, बृह., ३२     |
| कथंचिद्प्यतिकामन् ,यमः,मनुः,१०७          | काञ्चनादिषु दर्भाद्यैः, हारी., १२९       |
| कनकं विशाखासु, वि. स्मृ., २८             | काञ्चनेन तु पात्रेण, हारी., १८०          |

## प्रष्ठसंख्या.

काणाः कुण्डाश्च पण्डाश्च, यसः, ८१ काण्डपृष्ठइच्युतोमार्गात्,नारदः,१०० काण्डमेषां कुलस्याख्या, हारी., १०० कार्तिकं सकलं वापि, वि. स्मृ., २० कामं वा तद्नुज्ञातः, मनुः, २३६ ,, श्राद्धेऽर्चयेन्मित्रं, मनुः, कामान् स लभते दिव्यान् ,वायुपु.,३४ \* काममनाद्ये, आश्व. गृ., १२२ कामाय विहितं काम्यम्, भवि.पु., ६ कायाभिदीतिप्राकाम्यं, वायुप्र., १५८ कायावरोहणं नाम, मत्स्यपु., कारयेत्पञ्चधारां वा, छ. का., २७२ कारस्कराः कलिङ्गाश्च, वायुपु., 80 कालतः पूजितौ मासौ, देव., 28 \* कालिनयमः, गौत., १५, १७५ कालशाकं महाशरकं., वि. स्मृ., कालशाकं महाशल्काः, सनुः, \* कालशाकेन, पैठी., कालिका च नदी पुण्या, सत्स्यपु., ३६ काले धनिष्ठा यदि, वि. पु., कालेयं कालशाकं च, वायुपु., 80 \* कालोद्के, वि. स्मृ., कावेरी चोत्तरा पुण्या, मत्स्यपु., ३९ काशाः कुशा वल्वजाश्च, ब्रह्मपु.,११४ काषायवासा यान् कुरुते, बौधा., १९० कीटकेशावपन्नं च, यमः, कीलकश्चीत षट्कोऽयं, देव., 808 कुकर्मसंश्रितास्त्वेते, वायुप्., 239 कुक्कुटः पक्षवातेन, यमः, १३६ शूकरश्वानौ, देव., १३७ कुक्कुटाण्डान्यलाबूनि, महाभा., ५ कुक्कुटो विड्वराहश्च, यमः, ११६ \* कुशावर्ते, वि. स्मृ., कुड्यलमां वसोधीरां, छ. का., २७२ कुण्डाशिनो देवलकाः, यमः, ८२

|                                | * कुण्डाशिसोम, गौत.,                 | ७७    |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------|
|                                | कुतपो नीलकण्ठश्च, देव.,              | १२८   |
|                                | कुतोऽपि श्राद्धवेछायां, पैठी.,       | १३०   |
|                                | * कुनिखिकिलाशि, पैठी.,               | 99    |
|                                | कुनखी इयावद्न्तश्च, शृङ्खः,          | 60    |
|                                | कुनदीसेतुकारस्य, यमः,                | १८१   |
|                                | * कुष्यं ज्ञाति, कात्या.,            | 28    |
|                                | * कुप्यद्रव्यमाजे, वि. स्मृ.,        | २८    |
|                                | कुव्जाम्नं च तथा तीर्थम् , मत्स्यपु  | ., ३९ |
|                                | * कुब्जाम्ने, वि. स्मृ.,             | ३०    |
|                                | * कुमारधारायाम्, वि. स्मृ.,          | ३०    |
|                                | कुरुक्षेत्रं प्रयागश्च, देव.,        | ३२    |
| A STATE OF THE PERSON NAMED IN | कुरुक्षेत्राच्छतगुणं, मत्स्यपु.,     | 34    |
|                                | * कुरुष्वेत्यनुज्ञातः, निगमः,        | १६२   |
|                                | कुरुवित्यभ्यनुज्ञाती, याज्ञ.,        | १६१   |
|                                | कुरूणां च कुरुक्षेत्रे, शृङ्खः,      | ३२    |
|                                | कुयोच मासिकं मासि, ब्रह्मपु.,        | २७९   |
|                                | कुर्याच्छाद्धमंथेतेषु, मत्स्यपु.,    | 80    |
|                                | कुयोतिपण्डत्रयं यस्य, छ. का.,        | २३९   |
|                                | कुर्यादस्थिरतां ज्ञात्वा, ब्रह्मपु., | २७९   |
| I                              | कुर्यादाप्रयणं यम्तु, वायुपु.,       | ४६    |
| 1                              | कुर्वन प्रतिपदि श्राद्धं, मनुः,      | 28    |
|                                | कुलं काण्डमिति ख्यातं, यमः,          | १००   |
|                                | कुलत्वमानिनः शावाः, वायुपु.,         | १३९   |
|                                | कुलद्वयेऽपि चोच्छिन्ने, वि. पु.,     | २६४   |
|                                | कुउश्रवाभ्यां संयुक्तात् , स्कन्दपु  | .,६२  |
| and the same                   | * कुलीनाः श्रुतवन्तः, हारी.,         | ६७    |
| Section 2                      | कुलेऽस्माकं स जन्तुः स्यात् , वि.    | ₹मृ., |
| The Parket                     |                                      | 38    |
|                                | कुशामाणि च पुण्यानि, ब्रह्मपु.,      | १५२   |
|                                |                                      |       |

कुशा द्भाः समाख्याताः, उशना,१३०

64

कुशीलवोऽवकीणीं च, मनुः,

कुष्ठी च राजयक्मी च, शङ्कः,

#### KRTYAKALPATARU SRADHAKANDA

| पृष्ठसंख्या.                             | पृष्ठसंख्याः                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| कूपमात्रोदके मामे, देव., ९९              | कृष्णार्चिषि सुदुर्गन्धे, ब्रह्मपु., १६८   |
| कूपारामतडागानि, वायुपु., १५९             | कृष्णा श्वेता लेशिहता च, वायुपु.,४७        |
| कूष्माण्डालाबुवातीक, शङ्खः, ५२           | इंड्लोर्णानीलरक्ताक्त, ब्रह्मपु., २१५      |
| कृतं च लवणं सर्वं, शङ्खः, ५२             | कुसरं मधु सर्पिश्च, वायुपु., ४८            |
| " विप्रेण यो द्यात्, वायुपु.,१५७         | * कुसरमांसद्धि, हारी., ४९                  |
| कृतन्नः पिशुनः क्रूरो, देव., ७९          | केतनं कारियत्वा तु, यमः, १०७               |
| कृतन्नानास्तिकांस्तद्वत् , सत्स्यपु., ९४ | केतितस्तु यथान्यायं, यमः,मनुः,१०७          |
| * कृतवेदमकर्माणः, हारी., १२३             | * केदारे, बि. स्मृ.,                       |
| कृतशौचं महापुण्यं, मतस्यपु., ३४          | कोटीश्वरं तथा देव, सत्स्यपु., ३६           |
| कृतार्थास्ते हि संवृत्ताः, शाताः, २६१    | कोद्रवो हारवटक, सत्स्यपु., ५४              |
| कृतोपवासः सुस्नातः, त्रह्मपु., २७७       | * कौशिक्याम् , वि. स्मृ., ३१               |
| कृत्तिकादि भरण्यन्तं, याज्ञ., २८         | कौशै: पौनर्भवै: कायम् ,वायुपु.,२१८         |
| कृत्तिकायां विज्वरत्वं, ब्रह्मपु., २९    | क्रताभिस्तानि तुल्यानि, ब्रह्मा.पु., १६    |
| कृत्वा तत्पैतृकं शीचं, ब्रह्मपु., २६६    | करुर्दक्षो वसुः सत्यः, बृहः, १४३           |
| ,, धुर्यस्य विप्रस्य, छ. का.,२७४         | क्रमशः पितृपत्नीनां, देव., २१०             |
| ,, ध्येयास्त्र पितरः, वि. पु., १९७       | क्रियते या पर्वाणि यत्, भवि. पु., ७        |
| ,, पितामहादिभ्यः, ब्रह्मपु., २५६         | ,, शुद्धये यत्तत् भवि. पु., ७              |
| कत्वार्धं संप्रदातव्यं, छ. का., २७३      | क्रियन्ते याः कियाः पित्र्याः, वि. पु.,    |
| कृत्वा रमाशानिकं होमं, ब्रह्मपु., २७८    | र ६ ५                                      |
| कृत्वेदं विष्णुरित्यन्ने, याज्ञ., १८३    | क्षत्रादिसूतकान्ते तु, मत्स्यपु., २४४      |
| क्रपालजाक्षमाधीमान्, देव., १०१           | क्षत्रियस्याप्यथ न्यात्, महाभाः, २२०       |
| कृमिदृष्टचिकित्सायां, छ. का., २७५        | क्षत्रियेस्तु मृगयायां, हारी., ४६          |
| * कृषिं मूळे, वि. स्मृ., २८              | * क्षमा दमो दया, हारी., ६७                 |
| * ,, सप्तम्याम्, वि. स्मृ., २६           | क्षात्रधर्मिणमप्याजी, महाभा., ७३           |
| * कृषि: ,, कात्या., २४                   | क्षिप्रं प्राप्नोति श्रेयांसि, वायुपु., १७ |
| कृषिजीवी श्लीपदी च, मनुः, ८६             | क्षीरधारास्तते। यान्तः, व्रास., २२७        |
| कृष्ण ह्व्यामदं रक्ष, ब्रह्मपु., १८४     | क्षीराक्तं जलकुम्भं च, ब्रह्मपु., २७८      |
| कृष्णमीवो रक्तशिराः, निगमः, ४२           | क्षुधार्ताः कीर्तयन्तश्च, ब्रह्मपु., २१    |
| कुष्णपक्षे दशस्यादौ, मनुः, १४            | क्षेत्रसस्यवनानां च, देव., १०१             |
| ,, वरिष्ठा हि, वायुपु., १७               | क्षेत्रिण्यादौ न दत्तं स्यात्, मरी.,२४२    |
| * ,, श्राद्धं, बैज., १४                  | क्षौद्रेषु निरता नित्यं, हारी., ७५         |
| कृष्णमाषास्तिलाश्चेत्र, वायुपु., ४७      | क्षौमं सूत्रं नवं दद्यात्, ब्रह्मप २१५     |
| कृष्णाजं जीरकं चैव, महाभा., ५२           | क्षीमकौशेयकापीसं, वायुप्., १५९             |
| कृष्णाजिनस्य सामिष्यं, वायुपु.,१२९       | क्षौमसूत्रं नवं दद्यात् , वायुपु., २१८     |

#### ख

खञ्जः काणः कुणिः श्वित्री, यमः, १७३
खञ्जत्वरमुण्डाश्च, ब्रह्मपु., ९५
\* खड्गकुतप, वि. रमृ., १२८
\* खड्गन त्रयोद्श, पैठी., ४४
\* खड्गोपस्तरण, आप., ४५
खितां तां विदुः केचित्, छाग.,११
खाद्यं पानं फळं पुष्पम्, छाग., १३३
ख्यापितं धर्मसर्वस्वं, वायुपु., ३३

#### ग

गङ्गातीरे प्रयागे च, वि. स्मृ., 3 8 गङ्गायमुनयोस्तीरे, शङ्खः, ३२ \* गङ्गायां विशेषतः, वि. स्मृ., 30 गङ्गासागरामित्याहः, मतस्यपु., 38 गच्छन् देशान्तरं यस्त, भवि. पु., ७ गच्छन्ति तैस्त दृष्टानि, वायुप्.,१३९ गजच्छायां पितृनर्चन्, यमः, २७ गणशः क्रियमाणेषु, छ. का., २७५ गते वयसि वृद्धानि, ब्रह्मपु., २१५ गतोऽसि दिव्यलोकं त्वं,वारा. पु.,

र४६
गन्धमाल्यफल्रैश्चेव, छाग., १३३
गन्धमाल्यैः समभ्यच्यं, बृह., २४६
गन्धर्वाष्सरसस्तत्र, वायुपु., १५७
गन्धक्षोपपन्नानि, ब्रह्मा. पु., १५६
गन्धवाहा महानद्यः, वायुपु., १५८
गन्धादीन्निक्षिपेत्तूष्णीं, छ. का., २७४
गन्धोदकातिल्रैर्युक्तं भवि. पु., ६

,, ,, ,, याज्ञ., २५७ गयां यास्यति यः कश्चित्, बृह., ३२ गयागृध्रवटे चैव, वायुपु., ३३ गयापिण्डप्रदानेन, मत्स्यपु., ३५ गयायां धर्मपृष्ठे च, बृह., ३२

## पृष्ठसंख्या.

गयायां धर्मपृष्ठे च, वायप., 33 गयाशीर्षे वटे श्राद्धं, वि. स्मृ., 3? गयाशीर्षेऽक्षयवटे, बृह., ३२ गलरोगी गण्डमाली, ब्रह्मपु., 94 गवां लाङ्गलमुद्ध्य, वारा. पु., 288 \* गवाविनाजेन, वैज., २५२ गां विप्रमजमिं वा, मनुः, 🌯 २२३ \* गाः पौष्णे, वि. स्मृ., 26 \* गायत्रीमनुश्राव्य, श. लि., २०२ \* गायत्रीजप, वि. स्मृ., ६९ गायच्यनन्तरं सोऽत्र, छ. का., २७३ गावस्तम्पतिष्ठन्ति, वायुप्., 846. \* ग्रामयाजिनः, वि. स्मृ., 69 ग्राम्यवाराहमांसं च, महाभा., 42 \* ग्राम्याभिरोषधीभि:, कात्या., 83 23 यासमात्रं परगृहात्, ब्रह्मपु., प्राह्याः कण्टिकनश्चैव, वायुप्., १६९ गडलवणतिलानां, देव., 99 २३ गुणवत्सर्वकामोऽयं, वि. स्मृ., \* गुणवन्तम्, गौतः, 43 ७२ \* गुणहान्यां तु, आप., १७३ गुणांश्च सूपशाकाद्यान्, मनुः, गुन्द्राः श्राद्धे क्षीरकुशाः,वायुपु.,११४ गुरु: करोति शिष्याणां, ब्रह्मपु.,२६६ गुरुदेवाग्निपूजासु, यमः, ६४ गुरुस्यामिबस्तानां, वायुपु., 880 गुरूणां लागिनश्चेव, शङ्खः, 60 60 प्रतिकृलाश्च, " गुल्मैश्च वेष्टिता ये वै, वायुपु., १७० गूढलिङ्गचवकीणीं च, देव., १०१ \* गृहमाहिर्ब्धन्ये, वि. स्मृ., २८ गृहसंवेशको द्तो, मनुः, ८६ गृहस्थस्याश्रमं गच्छेत् , छाग., १३३ गृहस्थानां सहस्रेण, वायुपु., 90

| पृष्ठसंख्या.                              |          |
|-------------------------------------------|----------|
| गृहस्थानां सहस्रेस्तु, छाग., १३३          | * घृत    |
| गृहस्थो ब्रह्मचारी च, यमः, ६५             | घृतात्त  |
| गृहीत्वा द्रभीपञ्जूठीं, ब्रह्मपु., २१४    | * घृत    |
| " दर्भपिञ्जूलै:, वायुपु., २१८             | घृतान्न  |
| " दक्षिणेनैव, ब्रह्मपु., २५६              | घृतेन    |
| " देवतीर्थेन, ब्रह्मपु., ४, १८४           | घृतेन    |
| ,, यः पवित्रांश्च, त्रह्मपु., १५२         | * घृते   |
| * गृहेष्वभिरूपाः, वि. स्मृ., २६           | घ्राणेन  |
| गृह्वान्ति पितरो देवाः, छागः, १३३         | "        |
| गृह्णाति सकलं पड्केः, हारी., १२५          |          |
| गृह्वीयाद्भामभागं च, वारा.पु., २४७        |          |
| गृह्य चौदुम्बरं पात्रं, वारा. पु., २४९    | चक्रवि   |
| गोकर्णमात्रास्तु कुशाः, ब्रह्मपु., ११४    | चके द्व  |
| गाकणा गजकाणश्च, मत्स्यप. ३६               | * चत्    |
| गोत्रं तथा वर्धतां नः, मत्स्यपु., २२०     | * चत्    |
| गोत्रनामाभरामन्त्रय, छ. का., २७३          | चतुरा    |
| * गोदावर्याम्, वि. स्मृ., ३१              | चतुरो    |
| * गोभर्त्विश्वस्ता, देव., ७८              | * चट्    |
| गोमती वरुणा तद्वत्, मत्स्यपु., ३५         | चतुर्णा  |
| * गोमत्याम्, वि. स्मृ., ३१                | चतुर्थः  |
| * गोमयेनोपछिप्त, वि. स्मृ., ३१            | चतुर्थी  |
| गोमयेनोपलिप्तायां, मत्स्यपु., ११७         | चतुर्थेऽ |
| गोमयेनोपिलेप्तेषु, यमः, ११६               | चतुर्थे  |
| गोरसानां च विकेता, देव., ९८               | * चट्    |
| गोवर्धनं हरिश्चन्द्रं, मत्स्यपु., ३७      | * चट्    |
| गोविकयी च दुर्वालः, यमः, ८३               | * चतु    |
| गोष्टचां यत्क्रियते श्राद्धं, भाव. पु., ७ | * चृत्   |
| गौरमृत्तिकया च्छन्ना, ब्रह्मपु., ११६      | चतुर्देश |
| ,, वापि, ब्रह्मपु., १६०                   | "        |
| गौराः कृष्णास्तथारण्याः, ब्रह्मपु.,१३१    | * चट्ट   |
| ម                                         | चतुधा    |
|                                           | चतुर्भि  |
| घण्टेश्वरं च बिल्वं च, मत्स्यपु., ३९      | चतुःर्य  |

## पृष्ठसंख्या. त्राडतिलै:, हारी., 88 काः समिधो हत्वा, ब्रह्मपु.,१६८ तादिदाने, वि. स्मृ., १८० त्रमांसद्धिभिः, ब्रह्मपु., २७९ दीपो दातव्यः, शङ्खः, १५५ भोजयेद्विप्रान् , वायुपु., ४८ तेन मांसं, पैठी., तन मास, पठाः, ४४ न विडुराहश्च, यमः, १३७ 88 सूकरो हन्ति, मनुः, १३६ वेद्धं तु यो द्यात् , वायुपु.,१५७ द्वाद्शिकं श्राद्धं, रामायण., २४९ तुरः शाकुनेन, कात्या, तुरश्चौरभ्रेण, वि. स्मृ., श्रमबाह्यश्च, यमः, निर्वपेत्पण्डान्, हारी., २५६ तुरो मासान्, उज्ञना, ४४ ाँ दुष्कृतं हरति, हारी., १२५ ः संप्रदातेषां, मनः, २३६ होममन्त्रेण, बृह., २५९ Sहानि तास्तेषां, ब्रह्मपु., २६६ पञ्चमे वाथ, ब्रह्मपु., 248 तुर्थे क्षद्र, आप., २५ तुध्याँ, कात्या., 28 त्रदंश, आप., २५ तुर्दशीं, हारी., २६ र्यां ततो गच्छेत् , ब्रह्मपु.,२७८ तु कर्तव्यं, ब्रह्मपु., २७ त्र्वं शक्षेण, पैठी., २६ विभजेपित्ण्डान्, देव., २०९ र्भः स्रोत उत्पन्ने, यमः, १७९ र्पश्चार्घपात्रेभ्यः, ब्रह्मपु., २५६ पृतं न केवलं द्यात् , ब्रह्मपु., १५६ चतुःषष्टिपलैः शुद्धैः, ब्रह्मपु.,

90

### APPENDIX E

| पृष्ठसंख्या.                                 | पृष्ठसंख्या.                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| * चत्वार्युद्पात्राणि, आश्व. पारे.,          | जटिलं चानघायीनं, मनुः, ८४              |
| २५३                                          | * जडान्धकाण, देव., ७९                  |
| * चन्दनकुङ्कुम, वि. स्मृ., १५५               | जन्मन्यथोपनयने, ब्रह्म., २६८           |
| चन्द्नागुरुणी चोभे, ब्रह्मपु., १५६           | * जन्मर्क्षम्, वि. स्मृ., १०           |
| * चन्द्रभागायाम्, वि. स्मृ., ३१              | * जन्मशरीर, श. लि., १०३                |
| चन्द्रमा ऋतवश्चैव, हारी., १११                | * जपहोमतपांसि, वि. स्मृ., ३०           |
| चन्द्रसूर्यप्रभं दिव्यं, वायुपु., १५७        | जपादिकुसुमं भाण्डी, त्रह्मा.पु., १५६   |
| चन्द्राभिगुरुगोविप्र, त्रह्मपु., २७७         | जपादिविधिरत्रापि, छक्ष्मी., १          |
| * चरणवतो, वौधा., १२३                         | जपेतृतीयं मन्त्रं तु, ब्रह्मपु., १५१   |
| चाण्डालश्च वराहश्च, मनुः, १३६                | जप्त्वा यथासुखं वाच्यं, याज्ञ., १८७    |
| चान्द्रायणव्रतचरः, यमः, ६४                   | जयन्तं विजयं चैव, मत्स्यपु., ३९        |
| चान्द्रायणैः पराकैर्वा, ब्रह्मपु., ७१        | जलं क्षीरं दिध घृतं, ब्रह्मपु., १५२    |
| * चिकित्सकवृषठ, हारी., ८८                    | जले स्थलेऽम्बरे मूर्ती, ब्रह्मपु., २७७ |
| चिकित्सकान् देवलकान्, मनुः, ८४               | जलोद्भवानि देयानि, शङ्खः, १५५          |
| * चिकित्सकान्, वि. स्मृ., ८९                 | जातं पुत्रं प्रशंसन्ति, श. लि., यमः,   |
| चिन्तयश्चं प्रितृंस्तुष्टान्, ब्रह्मपु., २१५ | २०                                     |
| चिरकारी भवेद्द्रोग्धा, ब्रह्मपु., १०८        | जाता ये त्वनियुक्तायाम्, नारदः,        |
| चिरिबिल्वस्तथाङ्कोलः, वायुपु., १७०           | 83                                     |
| चीर्णव्रता गुणैर्युक्ताः, महाभा., ७३         | जानु कृत्वा तथा सन्यं, वायुपु.,२१७     |
| चोष्यपेयसमृद्धं च, देव., ११७                 | जाप्यं योगश्च यज्ञश्च, छा. ग., १३३     |
| चौरा वार्धुषिका दुष्टाः, यमः, ८३             | जामद्ग्न्यस्य तत्तीर्थं, मत्स्यपु., ३८ |
| च्योतन्ते वै सुधाधाराः, वसि., २२६            | * जामाता, वि. स्मृ., ६९                |
|                                              | जामातुः श्रशुरश्रके, ब्रह्मपु., २६६    |
| <b></b>                                      | जाम्बृनद्मयं दि्व्यं, वायुपु., १५६     |
| छन्दोगं भोजयेच्छ्राद्धे, मनुः, शाताः,        | * जारोपपित, देव ७८                     |
| 49                                           | * जीवजं च सर्वं, वि. स्मृ., १५५        |
| छागेन सर्वलोहेन, पैठी., २०                   | * जीवतामजीवतां, निगमः, २३८             |
| * छागो वा, देव.,                             | जीवतो जारजः कुण्डो, देव., ९७           |
| * छागोस्रमेषा, कात्या., ४३                   | * जीवात्पतृकस्य, कात्या., २४०          |
| ्छायया हन्ति वै षण्डः, यमः, १३७              | जीवन्तमतिद्याद्वा, छ. का., २३९         |
| छायायां हस्तिनो छाये, देव., २०५              | जीवात्र स्नाहि दुग्धं च, ब्रह्मपु.,२७९ |
|                                              | * जीवितं याम्ये, वि. समृ., २८          |
| ज                                            | * जीवितं शनैश्चरे, वि. स्मृ., २८       |
| जघान दानवौ विष्णुः, ब्रह्मपु., ११६           | जिंवितस्य प्रदानाद्धि, वायुपु., १५८    |

## KRTYAKALPATARU ŚRADDHAKANDA

| पृष्ठसं                                              | ख्या. |
|------------------------------------------------------|-------|
| जीविते सति जीवाय, ब्रह्मपु.,                         | २७७   |
| जीवे पितरि वै पुत्रः, हारी.,                         | २३७   |
| जीवेत्पितामहो यस्य, यज्ञ.परि.,                       |       |
| * जुहुयाज्ञीवेभ्यः, आश्व. श्री.,                     |       |
| * जुहुयाद्व शञ्जन, वि. स्मृ.,                        | १७१   |
| ज्ञातयो बान्धवा निःस्वाः, बृह.,                      | २४६   |
| ज्ञातिबन्धुसुहृच्छिष्यैः, बृह.,                      | २६४   |
| ज्ञातिभिः सत्कृतं दत्त्वा, मनुः,                     | ३२६   |
| ज्ञातिभ्यः सततं दत्त्वा, ब्रह्मपु.,                  | २२७   |
| ज्ञातिवर्गस्य सर्वस्य, देव.,                         | २१०   |
| ज्ञातिवर्गेषु मित्रेषु, वारा. पु.,                   | २४८   |
| ज्ञातिश्रष्टियं त्रयोद्र्यां, मनुः,                  | २५    |
| ,, मघास्वेव, ब्रह्मपु.,                              | २९    |
| ,, हस्ते, वि. स्मृ.,                                 | २८    |
| ज्ञानद्ग्धशरीरस्य, महाभा.,                           | २६७   |
| ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्, मनु                      |       |
| ज्ञानितष्ठेषु कव्यानि, मनुः,                         | 49    |
| ज्ञानपूर्वं तु ये तेभ्यः, यमः,                       | ९६    |
| ज्ञानीत्कृष्टाय देयानि, मनुः,                        | 44    |
| ज्ञेयं पुंसवनं चैव, भवि. पु.,                        | 9     |
| ज्यायांसमनयोविंद्यात्, मनुः,                         | 49    |
| * ज्येष्ठसामगः, वि. स्मृ.,                           | ६९    |
| ज्येष्ठस्य भार्यां संप्राप्तः, देव.,                 | 90    |
| ह्येष्ठायां यद्यनूढायां, छौगाः,<br>ह्येष्ट्रीच्यास्य | 38    |
| ज्येष्ठोत्तरकरान्, छ. का.,                           | २७३   |
| ज्विलतान् प्रसते प्रासान्, यमः                       | , ९६  |

306

#### त

| तं दोषं क्षमते यस्तु, यमः,   | 96    |
|------------------------------|-------|
| तं मासं पितरस्तस्य, यमः,     | उशना, |
|                              | १०९   |
| * तण्डुलिकाश्रमे, वि. स्मृ., | ३०    |
| तचामिषेण कर्तव्यं, मनुः,     | १०    |
| * तच्छेषेणात्र, बौधा         | 288   |

| पृष्ठ स                            | त्रख्या. |
|------------------------------------|----------|
| तज्जातीयैर्नरै: सम्यक् , मार्क.पु. | ,२६७     |
| तत एकादशाहे तु, मत्स्यपु.,         | २४४      |
| ततः कामकुलेशानं, ब्रह्मपु.,        | २७८      |
| ,, पानीयकुम्भेन, यमः,              | २०३      |
| *,, पिण्डमघेपात्रो, वि. स्मृ.      | ,२५४     |
| ,, पिण्डमुपादाय, देव.,             | २१०      |
| ,, पितामहादिभ्यः, ब्रह्मपु.,       | ३५६      |
| ,, प्रक्षाल्य हस्तौ तु, ब्रह्मपु.  |          |
| ,, प्रदक्षिणीकृत्य, शाता.,         | 288      |
| ,, प्रश्ति वै प्रेतः, हारी.,       | २५६      |
| ,, प्रभृति संक्रान्तौ,मत्स्यपु.    |          |
| *,, ष्राङ्मुखात्रतो, वि. स्मृ.,    | ,२०७     |
| ततश्च पिण्डपात्रेण, देव.,          | २१०      |
| ,, -रुमुपादाय, देव.,               | २०९      |
| ,, स्वधावाचकं, मत्स्यपु.,          | २२०      |
| * ततः षट्कर्ष्ः, वि. स्मृ.,        | २५९      |
| ,, संस्रवपात्रेभ्यो, ब्रह्मपु.,    | 558      |
| ,, सवोशनं पात्रे, देव.,            | २१२      |
| ततस्तस्माच तद्भागं, ब्रह्मपु.,     | २१३      |
| ततस्तानम्रतः स्थित्वा, मत्स्यपु.,  |          |
| ततस्तिलान् गृहे तस्मिन्, ब्रह्मपु  |          |
| * - 2 2 6 0 0                      | १५२      |
| * ततस्तिलैमांसैः, श. लि.,          | १७५      |
| ततस्तेष्वर्ध्यपात्रेषु, ब्रह्मपु., | १५३      |
| 'ततस्तैरभ्यनुज्ञातो, देव.,         | २०९      |
| * ततस्त्वदृत्सु, वि. स्म           | 294      |

மனர்கள

\* ततस्तिलेमांसैः, श. लि., १७५
ततस्तेष्वर्ध्यपात्रेषु, ब्रह्मपु., १५३
ततस्तेष्वर्ध्यपात्रेषु, ब्रह्मपु., १९५
ततस्त्वद्त्सु, वि. स्मृ., १९५
ततः स्नात्वा निवृत्तेभ्यः, देव., ११७
\* ततः स्वधां वाचयेत्, उज्ञाना, २०६
ततः स्वयं च मुङ्जीत, देव., २२५
ततो गृहबलिं कुर्यात्, मनुः, २६६
,, घृताक्तमन्नं च, ब्रह्मपु., १६७
,, ब्रातिषु तुष्टेषु, देव., २१०
,, दर्भेषु तं हस्तं, यमः, २०३

#### APPENDIX D

## पृष्ठसंख्या.

ततो दर्भेषु विधिवत्, ब्रह्मपु., 284 ,, दीप्तसमिद्धामि, ब्रह्मपु., 30: ,, द्वादशाभमासै:, त्रह्मपु., २५१ निर्वपणं कुर्यात्, यमः, २०३ ततोऽनिवृत्ते मध्याह्ने, देव., 230 \* ततोऽनुज्ञावचनम्, हारी., २०४ ततोऽत्रं च यथाकामं, देव., 308 बहुसंस्कारं, देव., 230 \* ततोऽन्नद्धि, वि. स्मृ., 240 \*ततो ब्राह्मणानुज्ञातः, वि. स्मृ.,१६४ ततोऽभिवाद्य प्रणतो, यमः, २०३ प्रयतो, देव., 290 ततो भक्तवतां तेषाम्, मनुः, 2 3 5 शेषात्, यसः, २०२ ,, सन्त्रं जपेन्मौनी, ब्रह्मपु:., १५१ ,, मधुघृताक्तं तु, ब्रह्मपु., ४,१८४ ,, सातामहानां च, शाता., २७१ ,, मातामहाश्चेत्र, मत्स्यपु., २६८ ,, मुष्टिमुपादाय, देव., २१३ ,, यज्ञियवृक्षोक्त, ब्रह्मपु., १५२ ,, बस्नाणि विप्राय, वारा. पु., २४८ ,, वामेन हस्तेन, ब्रह्मपु., १४९,१५२ ,, विशद्मानीय, यमः, १७४ तत्कृतं सुकृतं यस्तु, छाग., १३३ तत्क्षयोपक्षया ज्ञेयं, छ. का., 88 तत्तित्पतृणां भवति, मनुः, 2005 तत्पात्रक्षालनेनाथ, छ. का., २७४ तितपण्डायं प्रयच्छेत्तु, मनुः, 206 \* तत् पितूणाम् , हारी., 3 \* तत्पुत्रांश्च, वि. स्मृ., 68 \* तत्प्रेतपात्रं, बैज., २५५ तत्र कोटं च साकोटं, मत्स्यपु., ३६ \* ततो गोमयो, उशना, १०४ तत्र चित्रपदं नाम, मत्स्यपु., 38

## पृष्ठसंख्या.

तत्र ज्येष्ठतरो यस्मात्, यमः, ,, दक्षिणपूर्वस्यां, ब्रह्मपु., ,, दत्तं नरै: श्राद्धम् , मत्स्यपु., ३८ ,, दाता पुरोधाश्च, वृ. शाता., १८१ \* तत्र द्रव्याणि, आप., ,, पार्वणवच्छाद्धं, शाता., २६१ \* तत्र पितरो, आप., \* तत्र ब्राह्मणो, उज्ञाना, ६९ तत्र ये भोजनीयाः स्युः, मनुः, ५५ ,, श्राद्धं प्रदातव्यम् , मत्स्यपु., ,, स्नात्वा दिवं याति, वायुपु., तत्रापि महती पूजा, देवीपु., २१ तत्रासनानि देयानि, ब्रह्मपु., 286 तत्रैव चेद्धाद्र, वि. पु., 88 तत्सित्रिधानाद्पयान्तु, वि. पु., 290 तत्समीपे प्रकुर्याच, बृह., २०३ तत्सर्वं तस्य कर्तव्यं, देव., १४२ दानवेन्द्राय, यमः, 258 तथा क्रोधेन यहत्तं, यमः, १७७ ,, श्चन्त्रद्रकोधयुतो, त्रह्यपु., १६८ ,, खाडुं च तत्पात्रं, मत्स्यपु., १३१ ,, च दक्षिणात्रां तु, ब्रह्मपु., २१८ च बद्रीतीर्थं, मस्यप्., 39 च मध्यमं पिण्डं, यमः, २२२ तथाच्छाद्नदानं चे, याज्ञ., 284 \* तथा धर्माहतेन, आप., 84 तथानृचे हिवद्त्वा, मनुः, 68 तथा पितामहस्यापि, देव., 209 भद्रसरः पुण्यं, मत्स्यपु., ३४ मत्स्यनदी नाम, ३७ मन्दोद्रीतीर्थं, ३६ तथार्घापिण्डभोज्येषु, वायुपु., १५४ तथा वर्षत्रयोद्दयां, याज्ञ., २०२ ,, विसष्ठतीर्थं च, मत्स्यपु., 39

## ३१० KRTYAKALPATARU ŚRĀDDHAKŅAĀŅ

| पृष्ठसंख्या.                            | पृष्ठसंख्या.                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| तथा वेणानदी पुण्या, मतस्यपु., ३५        | तद्धि धर्मार्थकुरालो, ब्रह्मपु., २२१       |
| * तथा शतबलैः, आप., ४५                   | ,, प्रलुम्पन्यसुराः, मनुः, १७३             |
| तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्वात्, मनुः, १४   | तद्भिस्वामिनस्तस्य, ब्रह्मपु., ११६         |
| ,, श्राद्धेषु मिष्टान्नं, यमः, १७८      | तद्भीस्वामिषित्रिभः, यमः, ११५              |
| ,, सहस्रालिङ्गं च, मतस्यपु., ३८         | * तद्यथा जड, उशना, ९२                      |
| ,, सामलनाथश्च, मत्स्यपु., ३६            | तद्रपाः पितरस्तत्र, देव., १७७              |
| * तथैकं प्रेताय, वैज., २५५              | तद्भं सिछिछं तात, मार्क. पु., ५४           |
| तथैव दक्षिणार्थं तु, ब्रह्मपु., २६९     | * तन्मूळे च, वि. स्मृ., २५९                |
| ,, पितृतीर्थं च, मत्स्यपु., ३८          | तपः कृत्वा तु योगात्तु, ब्रह्मपु., ७१      |
| ,, यन्त्रिता दाता, देव., ११६            | * तपःपूतः, वि. स्मृ., ६९                   |
| ,, वृषलस्यान्नं, यमः, शाता., १०६        | तमालं शतकन्दं च, वायुपु., ४७               |
| ,, शान्तिकाध्यायं, मत्स्यपु., १९६       | तमृषु वाजिनीमति, ब्रह्मपु., २७०            |
| तद्धीनं जगद्भद्रे, वारा. पु., २४७       | तमो विशन्ति ते घोरम्, उशना,                |
| तद्न्त एव क्षयमेति, छ. का., ११          | ७६                                         |
| तद्नतरं प्रतीक्षन्ते, वसि., १९०         | तयोरन्नमभोज्यं तु, यमः, शाताः,             |
| तदन्तरमुपासन्ते, बौधा., १९०             | १७९                                        |
| तद्त्रं प्रिकरेडूमी, याज्ञ., १९९        | तयोरिप च कर्तव्यं, वि. स्मृ., २३           |
| तदन्नमसुरैर्भुक्तं, शाता., १९१,२१९      | तयोर्भध्ये तु निक्षिप्य, ब्रह्मपु., २७७    |
| तद्प्यक्षयमेव स्यात् , मनुः, १९         | तपियत्वा विशेषेण, हारी., १०८               |
| तद्रपदेविकं कार्यं, भवि पु., ६          | तप्येत् पितृपूर्वे तु, यमः, १५             |
| तद्प्यचैव कर्तव्यम् , शाता., २४४        | तपयेत्र यथान्यायं, हारी., १०८              |
| * तद्भावे ऋत्विगाचार्यों,गौत.,२६४       | * तस्करिकतवाज, सुमन्तु:, ९०                |
| तद्भावे तु नृपतिः, मार्क. पु., २६७      | तस्माच्छाचे, पैठी., ६२                     |
| * तद्भावे रहस्य, बौधा., ७२              | तस्माच्छ्राद्धानि देयानि, यमः, ११५         |
| तद्लामेऽप्युदासीनं, छाग., १३३           | तस्माच्छ्राद्धे पञ्चग्व्यैः,त्रह्मपु., ११६ |
| * तद्छाभे मूळफछैः, काया., ४३            | तस्माच्छाद्धेषु, सर्वेषु, यमः, १८३         |
| ,, शूकतृण, गोभि., ११३                   | ,, जु. का., २७४                            |
| तद्शौचं पुरा तीर्त्वा, ब्रह्मपु., २६६   | तस्मात्तत्र प्रयत्नेन, मत्स्यपु., ४०       |
| तद्हर्त्राह्मणान, कात्या., ६१           | तस्मात्तां तत्र विधिना, ब्रह्मपु., २१      |
| * तद्ह: शुचि, काया., १०६                | तस्मात्तेऽपि विभक्तव्याः, ब्रह्मपु.,       |
| तदा तं जीर्णवृषभः, बृह., २२४            | <b>२</b> २८                                |
| तदा पितृभ्यः श्राद्धं तु, त्रह्मपु., १३ | तस्मात्पणं काकिणी वा, बृह., २४६            |
| तदुपान्ते ततो मुद्रैः, ब्रह्मपु., २७८   | तस्मात्प्रदाता भोका च, बृह., २२९           |
| * तद्देवानाम्, हारी., ३                 | * तस्मात्प्राङ्मुखानेव, हारी., १२४         |

## APPENDIX E

| पृष्ठसंख्या.                                                        | पृष्ठसंख्या.                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| त्तस्मात्सर्वप्रयत्नेन, छागः, १५३                                   | तस्यां दद्यान्न चेद्दत्तं, भवि. पु., १७                        |  |
| ,, ,, वायुपु., १५८                                                  | तस्याः पुरीषे तं मासं, बृह., मनुः,                             |  |
| ,, शाता., ५९                                                        | देव., २२९                                                      |  |
| तस्मात्सव्येन दातव्यं, शाता., २७१                                   | तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं, याज्ञ., २५२                            |  |
| तस्मादङ्गुष्ठमाक्रम्य, हारी., १८६                                   | तस्यामेव च यो वृत्तौ, नारदः, १००                               |  |
| तस्माद्यासने भोड्यो, यमः, १३२                                       | तस्योदगयनं, हारी.,                                             |  |
| तस्मादन्तारतं देयं, शाता., १८०                                      | तां त्यजन्ति तु ये मोहात् वायुपु.,                             |  |
| तस्माद्शून्यहस्तेन, वसि., १९०                                       | १३९                                                            |  |
| तस्मादश्रद्दधानस्य, बौधा., १७८                                      | तां निशां ब्रह्मचारी स्यात्, बृह.,                             |  |
| * तस्मादेवंविधं, बौधा., ७२                                          | २२९                                                            |  |
| तस्माद्द्यात्सदा युक्तो, शाता., १९                                  | * तानम्रो करिष्य इति, पैठी., १६७                               |  |
| तस्माद्दोषान् परित्यज्य, देव., १०९                                  | तानेव विप्रानासीनान, मनुः, २०८                                 |  |
| तस्माद्भयेन च पितून, ब्रह्मपु., १५                                  | तान् दत्त्वा मोदते स्वर्गे, वायुपु.,१५९                        |  |
| तस्माचलेन दातव्यम्, छागः, १३४                                       | तान्नमस्कृत्य सर्वान्वै, वायुपु., १९८                          |  |
| तस्माद्वस्त्राणि देयानि, वायुपु., १५९                               | तान्निवोधत कात्स्न्येन, मनुः, ६३                               |  |
| तस्माद्विद्वान्न वै द्वात्, यमः, १८१                                | तान्यनावृष्टिमिच्छ्नित, वसि., ७५                               |  |
| तस्मान देयमुच्छिष्टं, त्रह्मा. पु., १९३                             | तान् सर्वान् भोज्येच्छ्राद्धे, यमः, ६५                         |  |
| तस्मान्नानियुक्तो, पैठी., १२६                                       | ,, ह्व्यकव्ययार्विप्रान्, मनुः ८४                              |  |
| तस्मानिमन्त्रितः श्राद्धे, उशना, ११०                                | ताः पूर्वा मध्यमा मासि, वि. पु.,                               |  |
| तस्मान्नियम्य वाचं च, यमः १७७                                       | २६४                                                            |  |
| तस्मिश्च प्राशिते दद्यात्, बौधा.,                                   | * ताः प्रतिप्राहियद्यन् , आश्व.                                |  |
| १६७,१८५                                                             | गृ., १४८                                                       |  |
| तिस्मिन्निर्वर्तयेच्छाद्धं, वायुपु., ३४                             | ताभ्यामपि च विशाभ्यां, स्कन्द्पु.,                             |  |
| तस्मिन् स्थाने ततो दर्भान् , देव.,२०९                               | <b>\$</b> ?                                                    |  |
| तस्मै नश्यति तद्दत्तं, यमः, ९६                                      | तारयन्ति च दातारं, छागः, १३३                                   |  |
| ,, हव्यं न दातव्यं, मनुः, यमः,                                      | तावच्छाद्धस्य कालः स्यात् , ब्रह्मा.पु.,                       |  |
| वस्य कोप्यापारिकाः चन्न २०२                                         | १६                                                             |  |
| तस्य क्रोधसमाविष्टाः, शाताः, २७२ ,, तुष्यन्ति पितरो, स्कन्दपु., १०२ | तावतां न फलं तत्र, मनुः, ९६                                    |  |
| 1 0                                                                 | ,, न भवेदातुः, मनुः, ९६                                        |  |
| ,, तापतरः श्रुत्वा, यमः, १०५<br>,, प्रणामः पूजा च, छागः, १३३        | तावतो मसते प्रेत्य, मनुः, यमः, शाताः,                          |  |
| ,, प्रेंद्य फलं नास्ति, मनुः, ७४                                    | वातवत्रवाचित्र विवये प्रवः स्था                                |  |
| ,, भात्मुतश्चके, ब्रह्मपु., २६६                                     | तावद्दननित भितरो, मतुः, हारी.,<br>वि.स्मृ., यमः,शाता.,उशना,१८७ |  |
| ,, श्रङ्गस्य यत्पात्रं, शाता., १३०                                  | तावदश्चनित पितरो, यमः, १७९                                     |  |
| 77                                                                  | वानस्तान्य विवरा, यसः, १७९                                     |  |

# ३१२ KRTYAKALPATARU ŚRĀDDHAKĀŅŅA

| पृष्ठसल्या.                             | યુકલ હવા.                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| गावद्वषसहस्राणि, हारी., २५६             | तुङ्गभद्रा नदी पुण्या, मत्स्यपु., ३७                          |
| ताबुभी पतितौ विष्रौ, देव., ९८           | * तुरगानाश्विने, वि. स्मृ., २८                                |
| तावुमी ब्रह्मचाण्डाली, यमः, ८३          | तुह्दकं गुग्गुलुं चैव, ब्रह्मपु., १५६                         |
| तेलतण्डुलमिश्रं च, ब्रह्मपु., २७८       | * तुल्यगुणेषु, आप., ६१                                        |
| तेळदानेष्वदायादाः, बौधाः, १९०           | तुष्यन्ति पितरस्तेन, देव., २३०                                |
| तिलमन्नं च पानीयं, ब्रह्मपु., १८४       | ,, मत्स्यैद्वीं मासी., देव., ४३                               |
| तिलांश्च विकिरेत्तत्र, देव., ११७        | तूलपूर्णे तु यो दद्यात्, वायुपु., १५७                         |
| * तिला दौहित्रः, पैठी., १२८             | * तृतीयमनुदिशति, बौधा., १६६,                                  |
| तिलानिश्लंस्तथा भोज्यं, वायुपु., १५८    | १८५                                                           |
| तिला रक्षन्ति दैतेयान्, हारी., १२९      | * तृतीयमामन्त्रणम् , आप., १०५                                 |
| तिलार्थं तत्र विकिरेत्, ब्रह्मपु., २६९  | * तृतीयात्पुरुषात् ,प्रवराध्यायः, २४१                         |
| तिळैत्रीहियवैमीषैः, मनुः, ४१            | तृतीयायां तथा पादे, वायुपु., ३३                               |
| * तिलैत्रीहि, वि. स्म., ४४              | ,, बरार्थाय, ब्रह्मपु., २७                                    |
| * तिलै: श्राद्धं पुष्टि, हारी., ४९      | * तृतीये पात्रो, हारी., २४२                                   |
| * तिलै: सर्षपैर्वा, वि. स्मृ., १२९      | * तृतीये ब्रह्म, आप., २५                                      |
| तिलोपचारं कृत्वा तु, वारा.पु., २४७      | * तृप्तांश्चेमान् , उशना, २०६                                 |
| तिष्ये सुनान् वीरधर्मान्, ब्रह्मपु., २९ | तृप्तानाचामायेत्पृष्ट्वा, यमः, २०२                            |
| तीर्थं तद्भव्यकव्यानाम् , मत्स्यपु., ३८ | * तृप्तान् ज्ञात्वान्नं, कात्याः, २००                         |
| ,, ,, मनुः, शाताः, ५५                   | * तृप्तान् ज्ञात्वा मधु, आश्व.गृ.,२०१                         |
| ,, पाशुपतं नाम, मत्स्यपु., ३८           | तृप्तान् ज्ञात्वोदकं दद्यात् , मत्स्यपु.,                     |
| ,, तु पुष्करं नाम, ,, ३८                | <b>२</b> ३५                                                   |
| ,, ब्रह्मसरस्तद्वत् , ,, ३४             | * तृप्तान् स्वदित, हारी., २०४                                 |
| ,, मातृगृहं नाम, ,, ३९                  | * तृप्ताः स्थेति पुच्छति,कात्याः,२००                          |
| ,, मित्रपदं तद्वत् , ,, ३४              | ,, सम इत्यनुज्ञा, कात्या., २००                                |
| ,, मेघकरं नाम, ,, ३६                    | तृप्तिं प्रयान्तु पिण्डेन, मत्स्यपु., १९७                     |
| ,, बसुप्रदं नाम, ,, ३९                  | ,, प्रयान्तु मद्भक्या, वि. पु., १९७                           |
| ,, बेद्शिरो नाम, ,, ३९                  | * तृप्तेष्वामन्त्र्य तृप्ताः,निगमः, २०६                       |
| ,, वैनायकं नाम, ,, ३५                   | ते तु नान्दीमुखा नान्दी, ब्रह्मपु.,२६८                        |
| ,, सारस्वतं नाम, ,, ३८                  | तेन दुश्चरितेनासौ, यमः, १००                                   |
| * तीर्थपूतः, वि. स्मृ., ६९              | ,, ,, हारी., १००                                              |
| तीर्थमिश्चमती नाम, मत्स्यपु., ३४        | ,, देयास्त्रयः पिण्डाः, ब्रह्मपु., २५७                        |
| तीर्थानि मनसा ध्यात्वा, बारा. पु.,      | तेनाग्रौकरणं कुर्यात् , जाबाछिः,२३४                           |
| २४७                                     | ,, ,, मत्स्यपु., २३४                                          |
| तीर्थे द्रव्यापपत्ती त, हारी., १८       | ,, ,, भत्यपु., २२४<br>तिऽपि तेषां प्रकुवंन्ति, ब्रह्मपु., २६६ |

#### APPENDIX E

## पृष्ठसंख्या.

तभ्यः पूर्वतरा ये च, ब्रह्मपु., २६७ तेश्यश्च पैतृकः पिण्डो, त्रह्मपु., 340 ते भ्यश्वार्ध निवेदीव, त्रह्मपु., र्पह तेभ्यः संस्वपात्रेभ्यो, त्रह्मपु., २१५ तेश्यो दद्यादपोशानं, त्रह्मपु., 828 तेक्ष्योऽपि मातरः पूर्वं, शाता., २७२ तेश्यो हव्यं च कव्यं च, यमः, ६१ तेषां दत्वा तु हस्तेषु, मनुः, २०८ ., खीत्रवाक्चेष्टः, देव., 808 तेषामपीह विज्ञेयं, मनुः, 888 तेषामभावे सर्वेषां, वि. पु., २६४ तेषामारक्षभूतं तु, मनुः, 888 तेषामुच्छेषणस्थाने, देव., २१२ \* तेषामुत्पाद्यितः, हारी., 388 तेषामुषीगां सर्वेषां, मनुः, 880 तेषामेकैकः प्रनाति, पैठी., १२६ तेषु द्रभेषु तं हस्तं, मनुः, २०८ तेषु संस्वपात्रेषु, ब्रह्मपु., १५३ तेष्वासीनेषु पात्रेषु, देव., 209 ते सप्तपूरुषाः सर्वे, यमः, 46 \* ते हि दक्षिणं, हारी., १२४ \* तैजसानि पात्राणि, वि. स्मृ.,१७९ \* तैजसाइममय, आश्व. गृ., 280 \* तैरनुज्ञातः शेषम्, उशना, २२७ तैर्भुक्तं व्रजते देवान् , यमः, ६५ तैलं कृष्णतिलेभ्यश्च, वायुपु., 286 ,, पिण्डेन दातव्यं, वायुपु., 236 \* तैलघृते द्यात्, वि. स्मृ., १५५ तैलमभ्यञ्जनं स्नानं, देव., 290 तैश्रापि तर्पितैः सम्यक्, मनुः, हारी., वि. स्मृ., यमः, शाता., उशना, १८७ तैश्चापि संयतैर्भाव्यं, याज्ञ., १०६ त्रयः परेऽवराश्चेव, यमः, 46

## पृष्ठसंख्या.

त्रयाणा मुद्कं कार्यं, मनुः. २३६ त्रयोद्शीं यशस्त्रामः, हारी., २६ \* त्रयोदशे बहु, आप., २५ त्रयोदइयां प्रयत्नेन, ब्रह्मपु,, २१ \* त्रयोदद्यां खी, पैठी., २६ त्रयो हाश्रम्या होते, त्रह्मपु., २६८ \* त्रिणाचिकतः, वि. स्मृ., ६९ ६३ त्रिणाचिकेतः पञ्चाग्निः, मनुः, \* त्रिणाचिकेतः पञ्चाग्निः, वसि., ६८ त्रिणाचिकेता विरजाः, यमः, ६४ त्रिपिण्डमाचरेच्छाद्रम्, मत्स्यपु., २६२ त्रिपिबं त्विन्द्रियक्षीणं, निगमः, ४२ \* त्रिपरुषविनाशे, पैठी., २६३ त्रिप्रकारा क्रिया होता:, वि. पु., २६४ \* त्रि:प्रायमेके, आप., 204 १६ त्रिभागहीनं पक्षं वा, ब्रह्माः पु., त्रिरेवं पतनं तोयं, देव., २१३ त्रिविशुद्धिसौपणीं, त्रह्मपु., 90 त्रिवेदोऽनन्तरं तस्य, वायुप्., 90 त्रिशङ्कन् बर्बरानान्ध्रान्, मत्स्यपु., 98 त्रिशङ्कोर्वर्जयहेशं, वायुप्., 80 त्रिषु वर्णेषु कर्तव्यं, वारा. पु., 286 त्रिष्वष्येतेषु युग्मांस्तु, शाता., २७१ \* त्रिसीपणी, वि. स्म., ६९ \* त्रिहालिकाश्रमे, वि. स्मृ., ३० त्रींस्त तस्माद्धविःशेषं, मनुः, 206 \* त्रीणीतरेषाम् , आश्व. प., २५३ \* त्रीण्येवोदपात्राणि, श. लि. २०२ \* त्रीनन्वाचक्षाणः, हारी., २४२ त्रीनेव यन्त्रितो दाता, देव., 209 त्रीन् पिण्डनानुपूर्व्येण, वायुपु., २१७ \* त्रीन् मासान्, कात्या., ४३ वि. स्मृ., 88

त्रयाणाश्रमाणां तु, ब्रह्मपु.,

२६५

## **११8** KŖTYAKALPATARU ŚRĀDHAKĀŅŅA

| पृष्ठसंख्या.                             | પુષ <del>્ઠ</del> સહ્ય                   |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| त्रीन्वा पिण्डान् समारोप्य, यज्ञ.परि.    | दत्तं चापि तदा श्राद्धं, वायुपु., ३३     |  |
| २३८                                      | ,, जलान्नं, वि. पु., १४                  |  |
| च्यम्बकं नाम तीर्थं तु, मत्स्यपु., ३७    | ,, हरन्ति रक्षांसि, ब्रह्मपु., १३९       |  |
| * त्वं सोम प्रचिकत, हारी., १९५           | दत्तदर्भोदके हस्ते, त्रह्मपु., १५२       |  |
| त्वाष्ट्रे दुहितरं पुण्यं, ब्रह्मपु., २९ | दत्तमक्ष्यतां याति, हारी., १८०           |  |
|                                          | दत्तमक्षयमित्याहुः, मःस्यपु., ४९         |  |
| द                                        | दत्तानां चाप्यदत्तानां, ब्रह्मपु., २६६   |  |
| दक्षिणं जानुमालभ्य, मत्स्यपु., १०५       | दत्तानुयोगान् द्रव्यार्थं, देव., ९८      |  |
| ,, पातयेजानु, छ. का., १४३                | दत्तेन मासं प्रीयन्ते, मनुः, ४१          |  |
| दक्षिणतोऽमये नित्यं, वायुपु., १६९        | दत्वा च लभते दानात्, वायुपु.,१५८         |  |
| दक्षिणां दिशमाकाङ्क्षन् , मनुः,२१२       | ,, चैतानि विप्रेभ्या, ,, १५९             |  |
| ,, सर्वभोगांश्च, देत्र., २१०             | ,, च दक्षिणां शक्त्या, याज्ञ.,१९९        |  |
| दक्षिणामेश्चतुर्दिक्षु, त्रह्मपु., १६०   | ,, तु पाद्यं विधिवत् , वारा. पु.,        |  |
| दक्षिणाम्रौ प्रणीते वा, मत्स्यपु., १७०   | २४६                                      |  |
| दक्षिणात्रानुद्क्पादान् , देव., २०९      | दत्वात्र पितरश्चेति, ब्रह्मपु., २१५      |  |
| दक्षिणात्रास्ततो दर्भाः, देव., कूर्मपु., | द्त्वा न शोचित श्राद्धे, वायुपु., ४८     |  |
| 888                                      | ,, नान्दीमुखेभ्यश्च, ब्रह्मपु., २६९      |  |
| दक्षिणात्रेषु दर्भेषु, छ. का., २७४       | दत्वानेन विधानेन, यमः, २३२               |  |
| दक्षिणामैकदर्भाणि, देव., कूर्मपु.,११९    | दत्वात्रं पृथिवीपात्रं, याज्ञ., १८३      |  |
| दक्षिणाप्रवणं चैव, मनुः, बृह्., ११५      | दत्वा न्यमोधपात्रे तु, ब्रह्मपु., १५४    |  |
| ,, यमः, ११५                              | ,, पिण्डमथाष्टाङ्गं, ,, २५६              |  |
| दक्षिणाप्रवणे देशे, छ. का., २७४          | ,, मन्त्रवद्नयेषां, छ. का., १७२          |  |
| रिक्षणाभिमुखो विह्नं, ब्रह्मपु., २७८     | दत्वामृतापिधानं तु, ब्रह्मपु., २१३       |  |
| क्षिणामुखयुक्तानि, देव.,कूर्मपु.,११९     | दत्वा रत्नमये पात्रे, ब्रह्मपु., १५४     |  |
| * दक्षिणायन, हारी., ३                    | दत्वार्घ्यं संस्रवांस्तेषां, याज्ञ., १४५ |  |
| रक्षिणायां तु सर्वत्र, शाता., २१९        | दत्वाशिषं प्रगृह्वीयाद्, मत्स्यपु., २२०  |  |
| रक्षिणावृतिकाः सर्वाः, देव., कूर्मपु.,   | दत्वासनं तु कुतपं, यमः, १२८              |  |
| 888                                      | दत्वा हेममये पात्रे, ब्रह्मपु., १५४      |  |
| रिक्षणासंख्या आसीरन्, मत्स्यपु.,         | दत्वोदकं गन्धधूप, याज्ञ., १४५            |  |
| 288                                      | द्याच समिधास्तस्रः, ब्रह्मपु., १६७       |  |
| हिंस्णेन तथा शुद्रो, ब्रह्मपु., २७८      | दद्याच्छय्यासनं देवि, वारा. पु.,२४९      |  |
| दक्षिणे तु निद्ध्याच, ब्रह्मपु., २७७     | दद्याच्छाद्धे प्रयत्नेन, शङ्कः, ४५५      |  |
| हे दक्षिणे पक्चनदे, वि. स्मृ., ३१        | दद्याच्छ्रेयस्करं लोके, शाता., २१९       |  |
| ' दण्डध्वजाश्च ये विप्रा', यमः, ८२       | दद्यात्क्रमेण वासांसि, ब्रह्मपु., २१५    |  |

### APPENDIX E

| पृष्ठसंख्या.                            | पृष्ठसंख्या.                                                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| दधात्तदक्षयज्ञलं, त्रह्मपु., २१९        | दाता पुण्यं न चाप्रोति, यमः, १७९                                    |
| द्द्यात्तिलेादकं तस्य, वारा. पु., २४८   | ,, भोक्ता च नरकं, छाग., १३४                                         |
| दद्यात्पवित्रं योगिभ्यो, वायुपु., १५८   | दातारं नोपतिष्ठन्ति, शाता., वसि.,                                   |
| द्यात्पितामहाद्भियो, ब्रह्मपु., २१५     | वृ. शाता., १८०                                                      |
| दद्याद्यः शिशिरे ह्यप्तिं, वायुपु., १५८ | दातारमुपतिष्ठन्ति, वायुपु., १५८                                     |
| द्यान्नान्दीमुखेभ्यश्च, त्रह्मपु., २६९  | दातारो नोऽभिवर्धन्तां, कात्या., २००                                 |
| द्द्यान्मन्त्रं जपंश्चाय, ,, १५२        | ,, बृह., २०४                                                        |
| द्युस्ते बीजिनः पिण्डं, नारदः, २४३      | ,, मत्स्यपु., २२०                                                   |
| द्धि गव्यं च संस्पृष्टं, वायुपु., ४८    | ,, मनुः, २१२                                                        |
| * द्धिवद्राक्षत, कात्या., २७०           | ,, यमः, २०३                                                         |
| द्धि शाकं तथा सक्यं, ब्रह्मपु., ५४      | ,, याज्ञ., १९९                                                      |
| * दथ्ना सांसेन, वि. स्मृ., २५९          | ,, वि. स्मृ.,२०७                                                    |
| दन्तकाष्ठं च विसृजेद्,वारा.पु.,१०४      | दातुः पापं समंत्र तत्, देव., १०८                                    |
| दन्तिनां हि सहस्रेण, वायुपु., १५८       | दातुश्च विद्यते हस्तो, यमः, ९६                                      |
| द्रिद्रोऽपि यथाशक्त्या, ब्रह्मपु., २२०  | दातुश्च पततो बाहू, ,, १८८                                           |
| * दर्भान् द्विगुण, आश्व.गृ., १४७        | दातून् प्रतिगृहीतूंश्च, मनुः, ५७                                    |
| द्भाः पवित्रं पूर्वाह्वो, मतुः, १२७     | दानं हि जीवितस्याहुः, वायुपु.,१५८                                   |
| द्भास्तिला गजच्छाया, देव., १२८          | दानमेतेषु सर्वेषु, मत्स्यपु., ३८                                    |
| * दर्भास्तीर्णायां भूमी, उशना, २०६      | दानशक्तिमथार्यम्णे, ब्रह्मपु., २९                                   |
| द्रभैरिद्धिस्तिलैर्द्तं, हारी., १२९     | दासवर्गस्य तितपत्रये, मनुः, वि. स्मृ.,                              |
| द्रभॅर्भन्त्रैस्तिलेईझा, ब्रह्मपु., १३१ | 228                                                                 |
| दर्शनादिप चैतानि, मत्स्यपु., ३७         | दिनलोपे व्यतीपाते, ब्रह्मपु., १७                                    |
| दश पिण्डांस्ततो द्त्वा, ब्रह्मपु., २७९  | दिने त्रयोदशे प्राप्ते, वारा. पु., २४८                              |
| ,, मासांस्तु तृष्यन्ति, यमः, ४१         | दिवसस्याष्ट्रमे भागे, शाता., १३०                                    |
| ,, माहिषमांसेन, देव., ४३                | दिन्यादमरोभिः सपर्णं, वायुप्, १५७                                   |
| * दश माहिषेण, कात्या., ४३               | 110011-11111111111111111111111111111111                             |
| * ,, ,, वि.स्मृ., ४४                    | 17 3                                                                |
| * दशमीमन्न, हारी., २६                   | dian survey.                                                        |
| * दशमे व्यवहारे, आप., २५                | 1 31 -11 -1-21                                                      |
| * दश मेषेण, उशना, ४४                    | दुरात्मना च यद्भुक्तं यमः, १९१ दुर्गन्धि फेनिलं चैव, मार्क. पु., ५४ |
| दशम्यां ब्रह्मतेजोऽर्थी, ब्रह्मपु., २७  | 4.3                                                                 |
| * दशम्यां सर्व, पैठी, २६                | ,, वायुपु., ५३<br>* दुर्वालादीन् , गौत., ५६                         |
| दशां विवर्जयेत्प्राज्ञो, शङ्कः, १५५     | दुवालादान्, गातः, वर्षे                                             |
| दाण्डिको बन्धकीभर्ता, यमः, ८३           | दुष्कृतं हरते पङ्कत्या, यमः, १८१                                    |

# ३१६ KRTYAKALPATARU SRADDHAKANDA

| पृष्ठसंख्या.                           | पृष्ठसंख्या.                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| दुष्टश्च दारकाचार्यो, यमः, ८३          | दैवे वा यदि वा पित्र्ये, हारी.,१०८,     |
| दुष्प्रापणात्तु देहस्य, हारी., ७५      | १३९                                     |
| दुहितुश्चेव य पुत्राः, उशना, १३०       | दौहित्रं खड्गश्रङ्गं च, शाता., १३०      |
| दूरादेव परीक्षेत, मनुः, शाता., ५५      | ,, विद्पतिं बन्धुम्, मनुः, ७१           |
| ,, यमः, ५६,६५                          | दौहित्रः कुतपः कालः, त्रह्मपु., १३०     |
| हष्ट्रैतानि पितृंश्चार्च्य, बृह., ३२   | * दोहित्रश्चेति, वि. स्मृ., ६९          |
| ्व द्वकार्यादुद्विजातीनां, मनुः, १४१   | दौहित्रैवी नरश्रेष्ठ, वि. पु., २६५      |
| देवकोशोपजीवी च, देव., ९९               | दौहित्रो हाखिलं रिक्थम् , मनुः,२४३      |
| देवतानां च पितरो, यमः, २७६             | द्यावापृथिव्योश्च तथा, वायुपु., १९८     |
| ,, पितूणां च ब्रह्मपु., १०८            | * द्यूतविजयं, वि. स्मृ., २६             |
| देवतानामृषीणां च, वायुपु., १३९         | * द्यौदिविंरिक्षितेति, वि. स्मृ., २०६   |
| देवताभ्यः पितृभ्यश्च, ब्रह्मपु., १४४   | द्यौदीविंरिति सन्त्रेण, यसः, २०३        |
| देवतायतने कृत्वा, वसि., १२५            | * द्यासमं तस्य, बौधा., १६६,१८५          |
| * देवलकान् , वि. स्मृ., ८९             | द्रव्यं ब्राह्मणसंपत्तिः, याज्ञः, ९     |
| देवर्षीणां जनेतृंश्च, वायुपु., १९८     | द्रव्येण चाविभक्तेन, मरी., २६३          |
| * देवांश्च पितृंश्चा, पैठी., १६७       | द्राक्षामलक्मूलानि, ब्रह्मपु., २६९      |
| देवांश्चामिमुखान् सर्वान् , वाराः पु., | द्रोणी वाटनदी धारा., मत्स्यपु., ३६      |
| २४९                                    | द्वात्रिंशत्पर्वणामेवं, लक्ष्मी.,       |
| देवानावाहयिष्येऽहं, ब्रह्मपु., १५१     | द्वाद्श प्रतिमास्यानि, छ. का., २५१      |
| देवानुहिदय यच्छ्राद्धं, भवि.पु., ७,    | द्वादशाब्दं तया तृप्तिं, वि. पु., १३    |
| २०४                                    | * द्वाद्शे पशु, आप., २५                 |
| देवा भागं यथा सर्वे, बैज., २५५         | * द्वाद्शमासान् , पैठी., ४४             |
| देवेभ्यश्च जगत्सर्वं, मनुः, १११        | * द्वादशीं श्रीकामः, हारी., २६          |
| देशकालधनश्रद्धा, ब्रह्मपु., २०७        | * द्वाद्शोभयद्ः, हारी., ६७              |
| देशकालधनाभावाद्, ब्रह्मपु., १२१        | * द्वाद्द्रयां, कात्याः, २४             |
| देशकैशङ्कवो नाम, वायुपु., ४०           | * द्वाद्रयां क्षेत्र, पैठी, २६          |
| देशे त्वनिष्टशब्दं च, यमः, ११५         | द्वाद्रयां जयलाभाय, ब्रह्मपु., २७       |
| दैत्यदानवयक्षाणां, मनुः, ११०           | ,, जातरूपंच, मनुः, २४                   |
| दैवं वा यदि वा पित्र्यं, महाभा.,१०८    | द्वारका कृष्णतीर्थं च, मत्स्यपु., ३६    |
| ,, हि पितृकार्यस्य, मनुः, १४१          | द्वारोपान्ते गृहे वाथ, ब्रह्मपु., २७९   |
| * दैवपूर्वं हि, काला., १४३             | द्विगुणांस्तु कुशान् कृत्वा, याज्ञ.,१४५ |
| दैवाद्यन्तं तदीहेत, मनुः, १४२          | * हिगुणास्तु दर्भाः, कात्या., १४३       |
| दैवे कर्मणि पित्र्ये च, मनुः, १३६      | 70 01 01                                |
| यसान यथाशकि यान १२०                    | हिजानिएसमें निहान गनः ८६                |

2 6

| पृष्ठसंख्या.                              | या. पृष्ठसंख्या.                         |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| द्वितीयं च जपेन्मन्त्रं, ब्रह्मपु., १५१   | घ                                        |  |
| द्वितीयं च तृतीयं च, छ. का., २७४          | धनं विद्यां भिषक्सिद्धं, याज्ञ., २८      |  |
| ,, तु पितुस्तस्याः, मनुः, २४३             | * धनं शौके, वि. स्मृ.,                   |  |
| * द्वितीयमनुदिशति, बौधा., १६६,            | धनमन्नं सुतानायुः, यमः, २३२              |  |
| १८५                                       | * धनमार्थम्णे, वि. स्मृ., २८             |  |
| द्वितीयस्य पितुर्योऽन्नं, देव., १०१       | धनवन्तं प्रजावन्तं, मनुः, २२४            |  |
| * द्वितीयायां, कात्या., २ २४              | धनु:शराणां कर्ता च, वायुपु., ८५          |  |
| द्वितीये पितरं तस्याः, बौधाः, याज्ञः,     | धनुष्कर्ता चूतवृत्तिः, यमः, ८२           |  |
| २५८                                       | घरणि काइयपि, वारा. पु., २४८              |  |
| * द्वितीय पुत्र:, हारी., २४२              | * धर्मशास्त्रस्या, वि. स्मृ., ६९         |  |
| * ,, स्तेनाः, आप., २५                     | धर्माधर्मविभागज्ञो, देव., १०१            |  |
| द्वितीयेऽहनि सर्वेषां, त्रह्मपु., २२७     | धर्मेण वित्तमादाय, श. लि., ४५            |  |
| द्वितीयेऽह्नि पुनस्तद्वद्, सत्स्यपु.,२४४  | धर्मेणोपनियुक्तायां, मनुः, ९८            |  |
| * ,, शुक्र, वि. स्मृ., १२०                | धानाश्च मधुसंयुक्ताः, यमः, १७५           |  |
| * द्विनंभ्रशुक्क, कात्या., ७६             | धुरिश्च रोचनश्चैव, बृह., १४२             |  |
| दिन्ये कृत्वा तु नैवेदां, शङ्खः, १२५      | धूतपापं तथा तीर्थं, मत्स्यपु., ३६        |  |
| द्विश्चतुर्वा यथा श्राद्धं, देव., २२      | * धूपगन्धमाल्यैः, श्र. छि., १६२          |  |
| द्विषता हि हविभुक्तं, मनुः, ७४            | धूपार्थे गुग्गुलं द्यात्, शङ्कः, १५५     |  |
| द्वि:स्विन्नं परिदग्धं च, ब्रह्मपु., ५४   | घूपो दीपो बलिर्गन्धः, ब्रह्मपु., २७९     |  |
| * द्वे वा पृथगुद्दिश्य, प्रवराध्यायः,     | धेतुं श्राद्धेषु यो दद्याद्, वायुपु.,१५८ |  |
| २४१                                       | ,, स लभते दिव्यां, वायुपु., १५७          |  |
| * द्वे श्राद्धे कुर्यादेकं, प्रवराध्यायः, | ध्यानशीलो यतिर्विद्वान् , शङ्कः, ६६      |  |
| २४१                                       | ध्यानिनं ये च निन्द्नित, वायुपु., ९२     |  |
| द्वौ दैवेऽथर्वणौ विष्नौ, शाता., १२०       | ध्रियमाणे तु पितरि, मनुः, २३६            |  |
| ,, दैवे पितृकुत्ये त्रीन् , मनुः, बौधा.,  | ध्रुवाणि तु प्रकुर्वीत, छ. का., २५१      |  |
| श्चाता., १२०                              |                                          |  |
| द्वौ दैवे प्राक् त्रयः पित्र्ये, याज्ञ.,  | न                                        |  |
| १२०                                       | न कदाचित्सगोत्राय, ब्रह्मपु., २६५        |  |
| * द्रौ द्रौ पिण्डो, हारी., २४१            | न क्रोधं कस्यचित्कुर्यात् , यमः, १७७     |  |
| द्रौ पिण्डौ ब्राह्मणे दद्याद्, यज्ञ.परि., | * नक्षत्रजीावेनः, वि. स्मृ., ८९          |  |
| २३८                                       | नक्षत्रतिथिपुण्याह, यमः, ६२              |  |
| * द्रौ मासौ मत्स्य, वि. स्मृ., ४४         | नक्षत्राणि प्रशस्तानि, देव., १८          |  |
| द्वौ मासौ मत्स्यमां सेन, मनुः, ४१         | नक्षत्राणां प्रहाणां च, वायुपु., १९८     |  |
| हाइग्राह्मानिकण्या गाः                    | न भी मने भारमापि लाग १३०                 |  |

# ३१८ KRTYAKALPATARU ŚRĀDDHAKĀŅDA

| પૃષ્ઠસહ્યા.                           | કુકલહ્યા.                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| न खरैरुपजातस्य, यमः, ७८               | नदीतटेषु तीर्थेषु, देव., ३२              |
| नमाद्यो न पश्येयुः, वायुपु., १३९      | नदीतिरिषु तीर्थेषु, यमः, ११५             |
| * नमान्, वि. स्मृ.,                   | नदी धेनुमती पुण्या, मत्स्यपु., ३४        |
| * न ग्रामकुक्कुटम् , वि. स्मृ., १३८   | ,, मणिमती नाम, मत्स्यपु., ३६             |
| न च छन्दांस्यधीयीत, यमः, १०६          | नदीषु बहुतीयासु, वि. स्मृ., ३१           |
| ,, द्विजातयो त्र्युः, मनुः, १८७       | न देवा: पितरस्तस्य, वारा. पु., २४७       |
| * न च नक्तं, आप.,                     | ,, निर्दिशन्ति ये विप्राः, यमः, ६२       |
| न च नाम्ना तदाख्यातं, यमः, २२१        | ,, नियुक्तः शिखावर्जं, शाता., १९१        |
| ,, श्रेयोऽधिगच्छान्त, हारी.,२३३       | नन्दाथ लिलता तद्वन् , मत्स्यपु., ३४      |
| न चाकामेन दातव्यं, महाभा., ४६         | न पङ्काचां विषमं दचाद्, यमः,१८१          |
| * न चातद्गुणायोच्छिष्टं,आप.,१९२       | ,, ,, ,, हारी.,१८१                       |
| * न चात्र दैवं, आश्व. प., २५३         | * न पतिताः, वि. स्मृ., १३८               |
| न चात्र इयेनकाकादीन्, देव., १७७       | * न पदा स्पृशेत्, वि. स्मृ., १७७         |
| न चाश्रत्सु जपेत्त्वत्र, छ. का., २७३  | न पादेन स्पृशेदन्नं, मनुः, १७६           |
| न चास्य पितरोऽश्रन्ति, यमः, १८८       | ,, पितृणां तथैवान्ये, मार्क. पु., २२६    |
| * न जीवत्पितुरस्ति, शाङ्का., २४       | * न पीठोपहित, वि. स्मृ., १८९             |
| न जीवन्तमतिक्रम्य, छ.का., २३९         | न पैतृयज्ञिको होमो, मनुः, २२             |
| न जीवन्तमतिदद्याद्, यज्ञ. परि.,       | * न प्रतिगृह्णीयात्, श. लि., १९१         |
| २३८                                   | न प्रदद्यातु हस्तेन, शाता., १८०          |
| * न जीवन्तमतीति, कात्या., २४०         | ,, प्रशंसिनत वै हस्ते, हारी., ५३         |
| * न जीवान्तर्हिताय, शाङ्खाः, २४१      | ,, ब्राह्मणं परीक्षेत, मनुः, ५६          |
| * नडन्तिकायाम् , वि. स्मृ., ३०        | ,, भोक्तव्यं पितूणां तद् ,त्रह्मपु., २२७ |
| न तत्फलमवाप्रोति, छाग., १३४           | * न भो जयेत् स्तेन, गौत., ७६             |
| न तत्र वीरा जायन्ते, हारी., २३३       | नमस्कारेण मन्त्रेण, मत्स्यपु., २३५       |
| न त्वेवं वणिजं तात, महाभा., ७३        | नमस्यामि सदा तेषां, वायुपु., १९८         |
| न तद्श्रन्ति पितरा, प्रभास., १८९      | नमः स्वधायै स्वाहायै, ब्रह्मपु., १४४     |
| न तद्देवगमं भवति, बौधा., १९०          | * न महारोगिणः, वि. स्मृ., १३८            |
| न तर्पयति तान् भक्त्या, ब्रह्मपु., १५ | नमो नमो मेदिनि, वारा.पु., २४८            |
| न तस्य देवास्तुष्यान्ति, शाता., २७१   | * नमो वः पितर, हारी., १९५                |
| न द्ग्धव्यो न द्ग्धव्यो, महाभा., २६७  | नमो वः पितरः सौम्याः, वायुपु.,           |
| न दर्शेन विना श्राद्धम् , मनुः, २२    | २१७                                      |
| न द्शाप्रन्थिकेनैव, छ. का., २७५       | * नमो विश्वेभ्यो, वि. स्मृ., ४,१८३       |
| नदीकूले निवासे वा, वारा. पु.,२४७      | नमोऽस्तु ते सर्व, वारा. पु., २४८         |
| नदी गोदावरी नाम, मत्स्यपु., ३७        | * न यज्ञकर्मणि, पैठी., ९१                |

## पृष्ठसंख्या.

न गोषिद्भयः पृथग्ददात् , शाता., ५ नरकस्थाश्च तृप्यान्त, बृह., २२२ \* न रजस्वलां, वि. रमृ., 236 नर्मदाबाहुदातीरे, शङ्खः, ३२ \* नव गवयेन, वि. स्मृ., 88 \* नवम एकखुराः, आप., र्प \* नव मासान् , पैठी., 88 \* नवमास्यमित्येके, पैठी., २५२ \* नवमीं सेना, हारी., २६ \* नव मेषमांसेन, कात्या., ४३ \* नवस्यां ब्रह्म, पैठी., २६ नवयज्ञं च यज्ञे च, छ. का., २७९ \* नव रुरुणा, उराना, 88 \* न वा प्राङ्निर्देशात् , हारी., १२३ \* नवावरान् भोजयेत्, गौत., १२१ \* न विड्वराहम्, वि. स्मृ., 836 न विश्वमेश्न च क्रध्येत् , देव., १७७ न वेदविक्रयकृतः, यमः, ६१ \* न वेष्टितशिरसः, वि. स्मृ., 208 नवोदके नबान्ने च, शाता., 88 \* न व्यवेते, कात्या.. २४० \* न श्रद्धाः, वि. स्मृ., १३८ न श्राद्धं युज्यते कर्तुं, छ. का., २०५ ,, श्राद्धमाचरेत्प्राज्ञो, शृङ्खः, 80 ,, श्राद्ध भोजयेन्मित्रं, मनुः, 80 \* न श्वानम् , वि. स्मृ., १३८ न स विद्यामवाप्रोति, वसि., २२९ \* न सोपानत्काः, वि. स्मृ., 869 न सोष्ट्यन्तीजातकर्म, छ. का., २७५ ,, हि हस्तावसृग्दिग्धौ, मनु:, 44 \* न हीनाधिकाङ्गाश्च, वि. स्मृ.,१३८ नागरं चात्र वै देयं, वायुपु., नामौकरणमन्त्रश्च, आश्व. गृ. प.,

\* नात्रासनस्थः, श. छि., 292 नात्रापसव्यकरणं, छ. का., २७३ नानाजन्तुवधे सक्ताः, हारी., 4 नानिष्ट्वा तु पितून् श्राद्धे, शाता.,२७२ \* नानृतं त्र्युः, श. छि., 266 \* नान्नमासनम् , वि. स्मृ., १७० नान्यत्त् करणं दाने, वायुपु., 90 नान्यद्भयं पदयति, यमः, १२६ \* नान्यभावः, हारी., 3 नान्दीमुखं पितृगणं, वि. पु., \* नान्दीमुखान् पितून्, कात्याः, २७० नान्दीमुखान् पितून् भक्त्या, ब्रह्मपु., २६९ \* नान्दीमुखाः पितरः, कात्या.,२७० नान्दीमुखास्तु पितरः, शाता., २७१ नान्दीमुखेभ्यश्चाक्षच्यम् ,त्रह्मपु.,२६९ \* नापरपक्षम् , कात्या., नाप्रोक्षितं स्पृशेतिंकचित् , वायुपु., 888 \* नाबीजं क्षेत्रं, हारी., 288 नाभिमात्रं ततस्तोयं, ब्रह्मपु., २७८ \* नाभ्यधिकं द्यात् , श. लि., १९१ २६८

नामकर्मणि बालानां, वि. पु., नाम गोत्रमुदाहृत्य, वारा. पु., २४७ \* नामान्यविद्वांसः, आश्व. श्रौ.,२४० नाम्ना कनकनन्दोते, वायुपु., ३३ नारिं न मित्रं यं विद्यात् , मनुः, ७४ नाईतस्तावपि श्राद्धं, वायुपु., ९३ नाईत्यसाविष श्राद्धं, वायुप्., 93 \* नावक्षतं कुर्यात् , वि. स्मृ., १७७ नाशन्ति पितरश्चेति, ब्रह्मपु., १५ पिशुने देवाः, यमः, 96

नाष्ट्रकासु भवेच्छाद्धं, छ. का., २७५

284

नासपिण्डामिमान् पुत्रः, जाबा.,२५७ \* नाश्तिकक्कीब, हारी., 16 नाहितको वा विकर्मा वा, वायुपु.,७१ 28 नास्मात्परतरः कालः, ब्रह्मपु., १७६ नास्त्रमापातयेजानु, मनुः, 3? \* निकुञ्जेषु, वि. स्मृ., 99 निक्रष्टोत्कृष्टमध्येषु, देव., २२७ निक्षिपेत्प्रयतो भूत्वा, त्रह्मपु., नित्यं गुरुकुलस्थस्य, ब्रह्मपु., २६५ जयित संग्रामे, वायुपु., १५८ नैमित्तिकं काम्यं, विश्वा., ,, यागपरो विद्वान् , शङ्खः, ६६ नित्यकियां पितूणां च, मार्क.पु.,२२६ निसश्राद्धमदैवं स्याद्, शाता., १४१ नित्येन तुल्यं शेषं स्यात् , भवि.पु., ६ निनयेचापविष्टस्तु, बह., निपातो न हि संव्यस्य, छ.का.,२७३ निमन्त्रयेत ज्यवरान्, मनुः, 808 निमन्त्रयेत पूर्वेद्यः, मार्क. पु., 808 १०६ याज्ञ., निमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे, शङ्कः, ११० निमन्त्रितस्य नियमाः, लक्ष्मीः, निमन्त्रितो द्विजः पित्र्ये, यमः, १०६ \* निमन्त्रितो नान्यद्त्रं,कात्या.,१०७ नित्युक्तश्चैव यः श्राद्धे, उशना, १९२ नियुक्तस्तु यतिः श्राद्धे, वसि, 199 निरङ्गुष्ठं तु यच्छाद्धं, बौधा., १६७, 964 १८३ यमः, हारा., १८६ निराग्निरथवा भूमिं, ब्रह्मपु., २७८ निरन्वये सपिण्डे तु, ब्रह्मपु., २६६ निराकर्तामरादीनां, छ. का., १०१ निरामिषं सकृद्भुक्त्वा, देव.,

पृष्टसंक्या.

निराशास्तस्य गच्छन्ति, शाता., ५९ निरुप्य चतुरः पिण्डान् , शाता.,२५३ हिवरन्यस्माद् , छ. का.,१७१ निरुष्मणश्च तत्तायं, ब्रह्मपु., २७९ निरोङ्कारेण यद्भुक्तं, यमः, 888 निर्घुणान् भिन्नवृत्तांश्च, वायुप्र., 92 निर्वापे नोपतिष्ठेत, महाभा., 230 निर्वृत्य प्रतिपत्त्यर्थ, मत्स्यपु., २२६ निवापदेशं संगृह्य, वारा.पु., २४७ निवासा येषु कीटानां, वायुपु., 000 निवृत्ते पितृमेधे तु, देव., २२५ निवेद्येत्पितृभ्यश्च, ब्रह्मपु., २७७ निषेककाले सोमे च, भवि. पु., निष्णातः सर्वविद्यास, यमः, ६४ निह्त्य नमुचिं शकः, मत्स्यपु., 36 निहानिम सर्व यदमेध्य, वायुप्., २१६ नीपो विभीतकश्चैव, वायपु., १७० नीलकाषायवसनं, देव., 230 नीलकुण्डमिति ख्यातं, मत्स्यपु., 38 \* नीलपर्वते, वि. स्मृ., 30 नीवीं विस्नस्य च जपेत् ,ब्रह्मपु.,२१५ नृणां त त्यक्तदेहानां, ब्रह्मपु., २५१ नैतत्पात्रेण कर्तव्यं, छ. का., २६० नैमित्तिके कालकामौ, बृह., १४२ \* नैयमिकं तु श्राद्धं, आप., १७६ नोद्धरेत्प्रथमं पात्रं, आश्वः गृ., 288 न्यस्तशस्त्रा महाभागाः, मनुः., 880 न्युप्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु, मनुः, २०८ न्यूनाङ्गश्चातिरिक्ताङ्गः, यमः, १३७ २५१ न्यूनाः संवत्सराचैत्र, छ. का.,

प

१०१ पकान्नेन बिंह तेभ्यः, देवः, २१० १०३ पक्षत्यादिषु निर्दिष्टान्, मनुः, २५

| <b>पृष्ठ</b> सं                   | ख्या. | <b>पृष्ठ</b> सं                        | ाख्या. |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------------|--------|
| पक्षयोः शुक्रपशाद्धि, देव.,       | 26    | * पत्नीं वा मध्यमं, श. छि.,            | २२५    |
| पक्षादावेव कुर्वात, छ. का.,       | 33    | पत्नीपतिपितूणां तु, शाता., वृ.श        |        |
| पक्षान्ते निर्वपत्तेभ्यो, यमः,    | १५    | ,                                      | 266    |
| पक्षिणां पोषको यश्च, मनुः,        | ८६    | पत्नीमादाय पुत्रांश्च, वायुपु.,        | १६८    |
| पक्षिमीनमृगन्ना ये, हारी.,        | ७५    | पत्नयै प्रजार्थं द्याद्धि, वायुपु.,    | २२५    |
| पङ्कीनां पावना वज्याः, लक्ष्मी.   | , 8   | पत्नये प्रयच्छान्त च तं, ब्रह्मपु.,२१९ |        |
| पङ्का चैवापविष्टेभ्यः, हारी.,     | १८१   | * पत्रपुटेषु, कात्या.,                 | १४७    |
| ,, विषमदातुश्च, यमः,              | १८२   | पत्रोण पहसूत्रं च, वायुपु.,            | 286    |
| पचनः पाचानस्त्रेता, हारी.,        | ६७    | पद्माबिल्वकधत्तूर, मत्स्यपु.,          | 48     |
| पचमानाः पतन्येते, छाग.,           | १३४   | * पयसा गव्येन, उज्ञता,                 | ४२     |
| * पञ्चद्शे पुष्टिः, अत्प.,        | २५    | पयोमूलफलैः शाकैः, ब्रह्मपु.,           | १५     |
| * पञ्चमीं पुत्र, हारी.,           | २६    | पयोष्णीदक्षिणे तीरे, मत्स्यपु.,        | ३६     |
| * पञ्चमीप्रभृति, गौत.,            | १५    | परं तथा पापहरं, मत्स्यपु.,             | ३५     |
| * पद्धमे पुनांसी, आप.,            | २५    | परकीयगृहे यस्तु, ब्रह्मपु.,            | ११६    |
| पञ्चम्यां धनलाभाय, त्रह्मपु.,     | २७    | परत्र परमां तुष्टिं, देत्र.,           | २३२    |
| * पञ्चम्यां पुत्रकामा, पैठी.,     | २६    | परदाराभिगो मोहात्, देव.,               | 90     |
| * पञ्च रौरवेण, कात्या.,           | ४३    | परपूर्वापातिस्तेन, याज्ञ.,             | 20     |
| * पञ्च शाकुतेन, वि. स्मृ.,        | 88    | पराधीतः प्रवासी वा, ब्रह्मपु.,         | १५     |
| * पञ्चाभिः, ,,                    | ६९    | परिक्रम्य तु तत्पात्रं, देव.,          | २१३    |
| पञ्चाग्निरप्यधीयाना, यमः,         | ६४    | * परिचारिका, कात्या.,                  | 28     |
| पञ्चामिर्वा चतुर्वेदी, यमः,       | 40    | परिवित्तिः परिवेत्ता, यमः,             | ८३     |
| पञ्चाग्न्यादिगुणैर्युक्तः, हारी., | ६८    | परिवेषणमन्त्रस्य, लक्ष्मी.,            | 8      |
| पञ्चाशता कुशैनाहीं, नहापु.,       | २७८   | परिवेषयेच प्रयतो, मनुः,                | १७४    |
| पञ्चैतान् विस्तरी हान्ति, मनु     | :,    | परिश्रिते शुचौ देशे, याज्ञ.,           | १२०    |
| बौधा., शाता.,                     | १२०   | परिश्रितेषु दद्याच, बृह.,              | १३८    |
| पठन् पवित्रं मनत्र तु, ब्रह्मपु., | २६,९  | * परिषेचनः, हारी.,                     | २०४    |
| पठेच्छकुनिसूक्तं तु, "            | २६९   | परीक्षणाच रम्भोरु, स्कन्द्पु.,         | १०२    |
| पठेन्मधुमतीः पुण्याः, "           | २१४   | परीक्ष्य बहुधा विप्रान्, देव.,         | ६३     |
| पठ्यमानिमः श्रुत्वा, ,,           | 888   | परीक्य श्राद्धं दातन्यम् , स्कन्       |        |
| पतिनत निरये घोरे, वारा पु.,       | २४७   | * पर्वकारान् , वि. स्म.,               | 68     |
| पतानेत पितरस्तेषां, ज्ञाना        | २२९   | पर्वणो यश्चतुर्थोऽशः, बौधा.,           | १३     |
| * पतितसंसर्गान्, वि. स्मृ.,       | 68    | * पर्वतेषु, वि. स्मृ.,                 | 38     |
| पतितैभीलेनेश्चव, वायुपु.,         | 180   | पलाण्डुसौभाञ्जनकौ, महाभा               |        |
| पतित्रता धर्मपत्नी, मनुः,         | २२४   | पळाशकलगुन्यमोध, वायुपु.,               | १६९    |

२७४

### पृष्ठसंख्या. पृष्ठसंख्या. 280

पलाशः समिद्यं च, ब्रह्मपु., पठीं त मध्यमं पिण्डम् , मत्स्यपु., २२४

\* पवित्रं धर्मशास्त्रम् , श. छि., १९६ पवित्रं परमं ह्यतत् , वायुपु., 296 पवित्रं यच पूर्वोक्तं, मनुः, 230 पवित्रपाणिराचान्तः, शाता., २७१ पवित्रपाणिराचान्तान् , याज्ञ., 288 \* पंवित्रपाणिर्द्यात्, कात्या., 183 \* पवित्राञ्जलिपािः, श. लि., १९६ पवित्रान्तर्हितान् पिण्डान्, छ. का.,

पवित्रे परते होते, शङ्कः, 860 \* पशुश्राद्धेषु, वि. स्मृ., १६४ पश्न क्षद्रांश्चत्रथ्यां तु, मनुः, २४ \* पश्चनवस्याम् , वि. स्मृ., २६ \* पश्न सुखं धनं धान्यं, यमः,२३२ पश्चाचेत्पीतवान् सोमं, महाभा., ७३ पश्चात् स्वयं च पत्नीभिः देव., २२५ पश्चात्त वैश्वदेवत्यान् , देव., २१३ पश्चादुपानहाँ दद्यात् , वारा.पु.,२४७ पाणिप्रहणिका मन्त्राः, बृह., २५९ पाणिप्रक्षालनं द्त्वा, यज्ञ., 888 पाणिभ्यां तूपसंगृह्य, मनुः, १७३ पाण्डुरोगी गण्डमाली, यमः, 62 पातयोदितरं जानु, छ.का., १४३ पात्रं भवति कामानां, वायुपु., 146 पात्रं वा ब्राह्मणं प्राप्य, हारी., 89

पातं वै तैजसं द्याद् , वायुपु., १५८

पात्र औदुम्बरे तत्र, वारा.पु., २४९

पात्र औदुम्बरे दत्वा, ब्रह्मपु., १५४

पात्राणां पूरणादीनि, छ.का., २७३

पात्रे तु मृन्मये यस्तु, वृ.शाता.,१८१

पात्रेरीदुम्बरैर्द्धाद् , देव.,

पादप्रक्षालनं कुर्यात् , मत्स्यपु., ११८ पादयोधीव विप्राणां, देव., कूमपु., 229 पादस्पर्शस्त रक्षांसि, मनुः, 200 पादी प्रक्षाल्य तेलेन, वरा.पु., २४६ पाद्यमाचमनीयं च, देव., 280 \* पाद्याध्यांचमनीयो, श. छि., ११८ पापं कृत्सितमेबाहुः, मत्स्यपु., 232 पापरोगी सहस्रस्य, सनः, 98 पापरोग्यभिशस्तश्च, मनुः, 64 पापापहं पावनीयं, त्रह्मपु., 888 \* पापिष्ठतमाश्चेति, देव., 90 पापिष्ठमपि शहेन, छ.का., २६० पापी भवत्यकुर्वन हि, जादा., 240 पाप्मानमुत्सृजत्याशु, वायुपु., 33 पायसं मधुसर्पिभ्यां, मतुः, 29 \* पायसेन षण्मासान् , पैठी., 88 पारक्ये भूमिभागे तु, यमः, 334 पार्वणं चेति विज्ञेवं, विश्वा., ६ पार्वणे दक्षिणात्रेषु, शाता., २७२ पार्वणेन विधानेन, अवि. पु., ६ २६२ सत्स्यप्., \* पालक्क यानालिका, हारी., 49

पालियद्यति वार्धक्ये, बृह., ३२ पालारो ब्रह्मवर्चस्वी, ब्रह्मपु., १५३

पावनं सर्वविप्राणां, वायुपु., १५७ पाषाणचूर्णसंकीर्ण, ब्रह्मपु., १६०

\* पिण्डं चैभ्यस्त्रिपुरुष, प्रवराध्यायः,

388 पिण्डनिर्वपगं केचित्, मनुः, २२३ पिण्डनिर्वापणार्थाय, ब्रह्मपु., 288 पिण्डानर्वापणे वापि, ब्रह्मपु., 888

पिण्डपात्रेण तेनैव, देव., २१० \* पिण्डपितृयज्ञ, कात्या., 220 १४३

#### APPENDIX E

पृष्ठसंख्या.

पिण्डममी सदा द्वाद्, वायुपु.,२२५ पिण्डश्राद्धविधानं च, सरी., २४२ पिण्डास्तथार्धपात्रेषु, त्रह्मपु., २१५ पिण्डांस्तांस्त्रिः परिकामद्,देव.,२१० पिण्डांस्तु गोऽजवित्रेभ्यो, बृह्., २२४

> ,, सत्स्यपु., २२४

,, ,, याज्ञ., २२५
\* पिण्डानवधार्य, उज्ञना, २०६
पिण्डानोद्वाहनात्तेषां, छ. का., २७६
\* पिण्डान् यथाव, शाङ्का., २४१
पिण्डान् परीक्षयेत्सस्यग्, वासप्.,

२१७ \* पिण्डान् पश्चिमेन, शङ्काः, २०५ पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं, छ.काः, ११ ,, मनुः, १०

२३८ पिण्याकं सथितं चैव, ब्रह्मपु., 48 \* पितरि पितामहे, वि. स्मृ., २७० पितरं तत्र संस्कुर्याद् , छ. का..२६० पितरस्तेन तृष्यन्ति, आश्व. प., २५४ \* पितरि जीवति यः, वि. स्मृ.,२३६ \* पितरि पितामहे च. वि. स्मृ.,२३६ \* पितरि पितामहे प्र, वि. स्मृ.,२३६ पितरं भोजियत्वा च, यज्ञ.परि.,२३८ पितरस्तस्य नाभन्ति, वारा.पु., १८९ पितरों में प्रसीदन्तु, देव., २०९ पितरस्तस्य तं मासं, उज्ञाना, 199 भितरः पुण्ययशसः, ब्रह्मपु., १५२ \* पितरेतत्ते अर्ध्यं, बह्मपु., १४९ | पृष्ठसंख्या.

पितरः क्षिप्रमायान्ति, वै. गृ., १४४ पितरस्तस्य तं मासं, यमः, उज्ञाना,

१०९

पितरस्तस्य तुष्यन्ति,वायुपु.,७१,१५९ पितरः पर्वकालेषु, वायुपु., १७

पितरस्त्वीहयन्त्यन्नम्, शाता., १९

\* पितरोऽर्धं तथैव, हारी., ३

पिता पितामहश्चेव, ब्रह्मपु., २६८

पितामहेन पितरं, छ.का., २६०

पितामहः पितुः पश्चात् ,छ.का.,२६०

पितामहिपत्रभ्यां च, बृह., २५९ पिता पितामहश्चेव, वसि., १९

,, ,, वि.पु., १९७

,, ,, श्रा.लि.,यमः, २०

पितामहाय त्वपर्म्, यमः, २०३

पितामही च स्वेनैव, बृह., २५१

पितामहे च जीवे वै, हारी., २३७ पितामहे धियमाणे, छ. का., २३९

पितामहो वा तच्छाद्धं, मनु., २३६

पितामह्या सहैवास्याः,वृ.शाताः,२५८

२३६

पिता यस्य तु वृत्तः स्यात्, मनुः,

पितुः पितामहः साम्ना, बृह., ५६

,, पितुः पितुश्चैव, छ.का., २३९

, पितृभ्यो वा द्यात्, छ. का.,

२३९ पितरेकस्य दातव्यम् , यज्ञ.परि.,२३८

पितुर्दस्य प्राप्तव्यम्, प्राप्तः, १५६ पितुर्दस्या च पिण्डं तु, ब्रह्मपु., २५६ पितुः स नाम संकीत्यं, छ.का.,२३९

,, ,, मनुः, २३६

पितुः सपिण्डतां कृत्वा, छ.का.,२६०

पितुस्तस्य च वृद्धस्य, ,, २३९ पितृक्षयो गया ज्ञेया, यमः, ४२

पितृगणेभ्यः सप्तभ्यो, वायुपु., १९८

## 328 KŖTYAKALPATARU ŚRĀDHAKĀŅŅA

| पृष्ठसंख्या.                           | पृष्ठसंख्या.                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| पेतृतीर्थेन तत्तीयं, ब्रह्मपु.,१४९,१५२ | पित्रदानाय मूळे स्युः, वायुपु., १७        |
| पितृतीर्थेन देयाश्च " ११४              | * पित्रा चाकामेन, गौत., ७७                |
| पितृपात्रं तदुत्तानं, याज्ञ., २००      | पित्रादीनां स्वरूपं च, लक्ष्मी., २        |
| ,, निधायाथ, मत्स्यपु., १४६             | पित्राद्यन्तं त्वीहमानः, मनुः, १४२        |
| पितृपूर्वं च नामानि, देव., २०९         | पित्रा विवदमानश्च, मनुः, ८५               |
| पितृभ्य इति दत्तेषु, छ. का., २७३       | * पित्रा विवद्मानान् , वि. स्मृ., ८९      |
| पितृभ्यश्च ततो द्याद्, ब्रह्मपु., १८४  | * पित्रे पितामहाय, वि.स्मृ.,४,१६५,        |
| पितृभ्यः स्थानमसीति, याज्ञ., १४५       | १८३                                       |
| * पितृभ्यः स्वधा, बौधा., १६६           | पित्र्यमानिधनात्कार्यं, मनुः, १४३         |
| पितृभ्यां विधिवद्त्तं, मनुः, ४१        | पित्र्यर्थं मे प्रयच्छस्व, मार्क.पु., ५४  |
| वितृमातामहादीनां, बृह., २०४            | पित्र्ये कर्मणि संप्राप्त, मनुः, ५६       |
| पितृमातामहानां च, वि. पु., १२१         | ,, तूदङ्मुखान् त्रींश्च, शाता.,१२०        |
| * पितृमात्गुर्विमि, वि. स्मृ., ८९      | ,, यः पङ्क्तिसूर्धन्यः, छ. का.,           |
| पितृमातृपराश्चेव, याज्ञ., ६०           | १७२                                       |
| पितृमातृसापिण्डैस्तु, वि. पु., २६५     | पित्रये स्वदितमित्येव, मनुः, २१२          |
| पितृयज्ञं तु निर्वर्त्य, जाबा., २६१    | पिष्पछीं मरिचं चैव, वायुपु., ५२           |
| ,, ,, मनुः, १०                         | पिप्पली मरिचं चैव, वायुपु., ४७            |
| पितॄणां तस्य त्रीप्तः स्यात् ,मनुः, ५७ | * पिप्पलीसृमुक, वि. स्मृ., ५१             |
| ,, तुप्तये सृष्टाः, ब्रह्मपु., १३१     | पिबन्ति सर्वनाशं च, ब्रह्मपु., १५         |
| ,, ब्राह्मणानां च, देव., २१३           | पिशुनः कूटसाक्षी च, यमः, ८२               |
| ,, मासिकं श्राद्धम् , मनुः, १०         | पुण्यं रामेश्वरं तद्वद् , मत्स्यपु., ३७   |
| ,, रूपमास्थाय, शाता., २७१              | पुण्याहवाचनं दैवे, महाभा., २२०            |
| ,, स्थानमाकाशं, वायुपु., २२५           | पुत्रं श्रेष्ठचं ससौभाग्यं, याज्ञ., २८    |
| पितॄणा मक्षयायान्त्य, हारी., १२९       | पुत्रकामां सपुत्रां तां, यमः, २२२         |
| "-णामितरेकोऽयं, हारी., १८              | ,, मुखं पश्येत्, ब्रह्मपु., १५३           |
| ,,-णामप्यतिथयः, यमः, २७६               | * पुत्रद्रौहित्रयोर्न, पैठी., २४३         |
| ,,-नावाहायित्वा तु, यमः, १७७           | पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा, वि. पु.,२६४   |
| ,, नावाह्यिष्येऽहं, ब्रह्मपु., १५१     | पुत्रभृत्यादिसहितो, बृह., २२७             |
| "-नेवाशयेत्तत्र, शाता., २५३            | पुत्राः कुर्वन्ति विप्राय, ब्रह्मपु., २६६ |
| "-त्रान्दीमुखान्नाम, ब्रह्मपु., २६९    | * पुत्रान् ब्रह्म, वि. स्मृ., २६          |
| "-न् पितामहान् यक्ष्ये, ब्रह्मपु.,     | * पुत्राः पञ्चम्याम्, कात्याः, २४         |
| १५२                                    | * पुताभावे सपिण्डाः, गौत., २६४            |
| , न् संतर्थं विधिवद्, आदिसपु.,         | पुत्रिकापुत्रपूर्वाश्च, महाभा., ९४        |
| २२६                                    | * पुत्रिका पुत्रविद्ति, पैठी., २४१        |

### पृष्ठसंख्या.

पुत्रो वाष्यथवा पौत्रो, वायुपु., 50 पुत्रो वा यदि वा पौत्रो, पैठी., २० \* प्नन्त मा पितरः, हारी., 194 पुनः पकान्नकं चैव, वाराः पु., 286 पुनर्भोजनमध्वानं, मत्स्यपु., २२९ पुनभ्वांस्तु पतियों वे, यमः, 90 \* पुनस्तदेव च, आश्व. प., २५३ पुनस्तेनैव सन्त्रेण, ब्रह्मपु., 828 पुनाति वेदविद्विप्रो, हारी., 86 पुमान् भूत्वा स्वलिङ्गानि, देव., १०२ पुरस्तादुपविद्यैषां, देवं., २०८ \* पुरस्तादेके, शाङ्खा., २०५ प्राणवेता धर्मज्ञः, मत्स्यपु., ६२ ६९ \* पुराणेतिहास, वि. स्मृ., पुरीषं भुञ्जते सर्वं, यमः, ९६ \* पुरुषकर्षत्रयं, वि. स्मृ.. 249 पुरुखा साद्रेवश्च, बृह., १४२ 388 पुलस्यस्याज्यपा नाम, मनुः, \* पुलिनेषु, वि. स्मृ., 3 ? \* पुष्करे स्नातमात्रः, वि. स्मृ., 30 \* पुष्टिं पुष्ये, वि. स्मृ, २८ पुष्टिकमीण चाध्वयुं, मनुः, शाता.,५९ पुष्टचर्थमेतद्विज्ञेयम्, भवि. पु., पुष्पगन्धादिधूपानाम् , वायुपु., २१८ पुष्पाणां च फलानां च, वायुपु.,१६९ पुष्पाणि वर्जनीयानि, ब्रह्म.पु., १५६ १५५ ,, विकिरेत्तत्र, देव., २०९ पूजनं चैव विप्राणां, ब्रह्मपु., २२१ पूजनीयाः प्रयत्नेन, छ. का., २७२ पूजियत्वा तु पिण्डस्थान् , ब्रह्मपु.,२१६ यथान्यायम्, वि. समृ.,२०७ पूजियव्यामि भोगेन, वारा.पु., २४६ पूजयेच्छ्राद्धकालेऽपि, छागः, १३३ । \* पृथिवीसमं, बौधाः, १६६,१८४

पूजयेत् पितृपूर्वं तु, ब्रह्मपु., १५३ पूजयेद्धव्यकव्याभ्यां, मनुः, ६१ पूजिताः सिमदर्थे तु, वायुपु., १६९ \* पूरियत्वा जपेदेतद् , वि. स्मृ.,२६० तु पात्राणि, वायुपु.,१५८ पूरेयत्कर्षुकांश्चात्र, ब्रह्मपु., पूरयेत्पात्रयुग्मं तु, मत्स्यपु., 388 प्वं निमान्त्रतोऽनेन, देव., 208 ,, निवेदयेत्पिण्डान्, ब्रह्मपु., २२१ पूर्विपण्डं प्रयच्छेत्तु, यमः, पूर्वमुत्थापयेत् पित्रयान्, देव., २१३ पूर्वमेव परीक्षेत, यमः, 4६ प्वाः क्रिया मध्यमाश्च, वि. पु., २६४ ,, क्रियास्तु कर्तव्याः, वि. पु.,२६५ पूर्वाह्न एव कुर्वन्ति, छ. का., ११,१३ पूर्वाह्व दैविकं कार्यं, शाता., पित्र्य, कात्या., पूर्वेण विप्र: सौम्येन , ब्रह्मपु., २७८ पूर्वेद्यरपरेद्यर्वा, मतुः, 808 \* पूर्वेद्यानिवेदनम, आप., १०५ \* पूर्वेद्यक्रीह्मणान्, वसि., पूर्वेद्युमीन्त्रतान् विप्रान्, हारी., १०६ \* पूर्वेद्युर्वा, कात्या., पृथक् तयोः केचिदाहुः, वि. पु.,१२१ ,, -पाकेन नेत्यन्ये, मार्क.पु.,२२६ ,, -पिण्डप्रदानं तु, शाता., २६१

,, पृथक् चासनेषु, ब्रह्मपु.,११८ प्रथङ्मातामहानां च, वायुपु., २१७ पृच्छेन्त्रपास्ततस्ते तु, बृह., २०३ \* पृथिवी ते पात्रं, बौधा., १६६,

पात्रमित्यन्नं,ब्रह्मपु.,१८४ पितृभिर्दुग्धा, ब्रह्मपु., १५३

## १२६ KRTYAKALPATARU ŚRĀDDHAKĀŅŅA

| पृष्ठसरुया.                              | ā84                                 | ाख्या. |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| गृष्ट्रा स्वदितामित्येवं, मनुः, २१२      | ,, प्रतः, आश्व. गृ.,                | १४७    |
| वेषयित्वाञ्जनं सम्यक्, वायुपु.,५१८       | * प्रत्यक्षलवणं, वि. स्मृ.,         | १७९    |
| नैतृकं भजते गोत्रम्, शाता., वृ.          | प्रत्यब्दिमतरे कुर्युः, जाबाः       | २६१    |
| शाता., २५८                               | * प्रत्यभ्यनुज्ञा, आश्व. गृ.,       | १६१    |
| पैतृकान्त्रमुपाश्रीयाद्, देव., १८७       | * प्रत्याचान्तेषु, हारी.,           | २०४    |
| गोत्रेणैकाद्शाहादि, छ. का., २६०          | * प्रथमं पात्रं त्रिषु, आश्व. प.,   | २५३    |
| पौनर्भवश्च काणश्च, मनुः, ८५              | * प्रथमपात्रे, कात्याः,             | 880    |
| * प्रकर्षेद्रणसंस्कार, गौत, १७५          | * प्रथमेऽहानि, आप.,                 | २५     |
| * प्रकीर्यात्रमुप, आश्व. गृ., २०२        | प्रदक्षिणं तु सञ्येन, ज्ञाता.,      | २७१    |
| प्रकृतेर्गुणतत्त्वज्ञो, यमः, १३२         | प्रदक्षिणमनुत्रज्य, याज्ञ.,         | २२८    |
| प्रश्लाल्य च जेलेनाथ, ब्रह्मपु., २१५     | प्रद्यात्पञ्चपञ्चारात्, ब्रह्मपु.,  | २७९    |
| ,, पाणी शिरसा,वारा.पु.,२४७               | प्रद्धात्पार्वणे श्राद्धे, शाता.,   | २४३    |
| ,, हस्तावाचम्य, मनुः, २२६                | प्रदद्यातप्राङ्मुखः विण्डान्, शात   |        |
| प्रिक्षिपत् पूर्णकुम्भेन, त्रह्मपु., २७९ |                                     | २७१    |
| प्रक्षिपेत्सत्स् विषेषु, याज्ञ., २२५     | प्रद्द्याद्दक्षिणां तेषां, बृह.,    | २४६    |
| * प्रजाः निःश्रेयसार्थं, आप., ४          | ,, यज्ञे, बृह.,                     | २४६    |
| प्रजापतये कर्यपाय, वायुपु. १९८           | प्रद्याद्श यज्ञांस्तु, ब्रह्मपु.,   | 2003   |
| प्रणम्य शिरसा देवि, वारा.पु., २४८        | प्रदानं यत्र यत्रैषां, शाता.,       | २६१    |
| प्रणष्टाश्रमधर्माश्च, वायुपु., ४०        | प्रदोषे श्राद्धमेकं स्याद्, छ. का.  |        |
| प्रतिगृह्याशिषस्तेषां, शाता., २१९        |                                     | २७५    |
| प्रतिपद्यर्थलाभाय, त्रह्मपु., २७         | प्रिपतामहा दक्षिणतः, बौधाः,         | १२१    |
| प्रतिपाद्य पितूणां तु, यमः, १७२          | प्रितामहान् सर्वाश्च, ब्रह्मपु.,    | १५२    |
| * प्रतिपितूनेकैकं, निगमः, १५०            | प्रिवतामहाय च ततः, यमः,             | २०३    |
| प्रातिप्रयोगं नैव स्युः, छ. का., २७५     | प्रितामह संज्ञेभ्यो, ब्रह्मपु.,     | २६९    |
| प्रतिप्रयोगमन्येषाम्, छ. का., २०५        | प्रापितामहांस्तथादित्यन् , मनुः,    | २३०    |
| प्रतिमासु च शुद्धासु, छ. का., २७२        | प्रितामहास्तथादित्याः, देव.,        |        |
| प्रतिरोद्धा गुरोश्चेव, मनुः, ८४          | ,, शाता.,                           |        |
| प्रतिसंवत्सरं कार्यम् , मार्कः पु.,२६७   | प्रितामहिपूर्वस्तु, ब्रह्मपु.,      | २५७    |
| ,, चैव, याज्ञ., वृ. शाता.,               | * प्रभवेषु, वि. स्मृ.,              | 3 ?    |
| २५०                                      | प्रभातायां तु शर्वर्याम् ,वारा पु., |        |
| " चैवम्, याज्ञ., २६२                     | * प्रभासे, वि. स्मृ.,               | ३०     |
| ,, राजन्, वि. पु. २६५                    |                                     | २६९    |
| प्रतीकस्य भयाद्भिन्ना, मत्स्यपु., ३८     | प्रमादाद्विस्मृतं ज्ञात्वा, हारी.,  | १०८    |
| * प्रत्नमाद्भः प्रक्तः, कात्या., १४६     | प्रमीतस्य पिण्डं पुत्रैः, बृह.,     | २६४    |

| पृष्ठस                                  | ंख्या.   | <b>पृ</b> ष्ठः                           | तंख्या.     |
|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------|
| प्रयच्छानित तथा राज्यं, याज्ञ.,         | २३२      | प्राचीना शितना सम्यग्, मनुः,             | 283         |
| प्रयच्छन्यपरेभ्यश्च, देव.,              | 90       | प्राजापयां द्वितीयायां, त्रह्मपु.,       | 36          |
| * प्रयतः प्रसन्नमनाः, आप.,              | १७९      | प्राजापत्या द्वितीया स्यात्, वायुष्      |             |
| * प्रयताय शुचये, पैठी.,                 | ६२       | प्राजापत्येन विधिना, हारी.,              | २२ <b>२</b> |
| * प्रयताऽपराह्व, श. छि.,                | 286      | प्राजापत्ये प्रजां पुष्टिं,, ब्रह्मपुं., | 29          |
| * प्रयत्नाच्छाद्धम् , वि. स्मृ.,        | १३८      | प्राणविक्रयवृत्तिश्च, महाभा.,            | 98          |
| प्रयागे नैसिषारण्ये, शङ्खः,             | 3?       | प्राणिहिंसानिवृत्ताश्च, यमः,             | ६५          |
| प्रलापशीलः कुद्धो वा, मनुः, श           | ाता.,    | प्रातरामन्त्रितान् विप्रान्, छ. व        | का.,        |
|                                         | १८९      |                                          | २७२         |
| प्रवृत्तचक्रतां चैव, याज्ञ.,            | २८       | प्राप्तेऽपि कारणे श्राद्धे, देव.,        | १७७         |
| प्रव्रज्योपानिवृत्तश्च, यमः,            | ८२       | प्राप्तुयात् स्पर्शयुक्तानि, वायुपु.     | , १५७       |
| प्रशस्तान् शाद्वलान् दर्भान्, ब्रह      | इपु.,    | प्राप्नोति श्रद्धानस्तु, वायुपु.,        | 849         |
|                                         | २६९      | प्राप्य श्राद्धं हि कर्तव्यं, शङ्खः,     | २०          |
| प्रशान्तचित्तः सिछिछं, मत्स्यपु.,       | , २३४    | प्रायानशनशस्त्रामि, ब्रह्मपु.,           | २७          |
| * प्रश्नेषु पङ्क्ति, कात्या.,           | १४३      | प्रायेण मूर्खः श्रुत, यमः,               | १२६         |
| * प्रसन्येन, आश्व. गृ.,                 | 880      | प्रार्थनासु प्रातिप्रोक्ते, छ. का.,      | २७४         |
| प्रसातिका प्रियङ्गुश्च, वायुपु.,        | 80       | प्रार्थयन् द्रार्घमायुख्य, वायुपु.,      | २२५         |
| प्रसादयेत्त्वासनं, वारा.पु.,            | २४७      | प्रावृद्कालेऽसिते पक्षे, वि. स्मृ.       | , २०        |
| * प्रसृष्टास्वनु, आश्व. गृ.,            | 188      | प्रावृड्तौ यमः प्रेतान्, ब्रह्मपु.,      | २१          |
| * प्रस्नवणेषु, वि. स्मृ.,               | 3?       | प्राश्येत्पञ्चगव्यं च, वायुपु.,          | २४९         |
| प्रहसन् वापि यो भुङ्क्ते, मनुः,         | वाता.,   | प्रासादो ह्यत्तमो भूत्वा, वायुपु.        | , १40       |
|                                         | १८९      | प्रास्येदन्नं तद्ग्रौ तु, वासि.,         | १२५         |
| प्राक् संस्कारात्प्रमीतानां, वासि.      | ,२१२     | प्राह वेदान् वेदभृता, वायुपु.,           | ९३          |
| प्रागत्रेषु च दर्भेषु, छ. का.,          | २७३      | प्रियङ्गवः कोविदारा', मार्कपु.,          | 86          |
| ,, ,, ,, शाता.,                         | २७२      | त्रियानन्दी महाकालः, मत्स्यपु.           | , ३५        |
| * प्रागेव दैवे, आश्व. प.,               | २५३      | प्रीणयान्ति मनुष्याणां, याज्ञ.,          |             |
| प्राग्दाक्षणिद्शे गत्वा, मतस्यपु.,      | 80       | श्रीता भवन्तु ते तं च, ब्रह्मपु.,        | २७०         |
| प्राग्दक्षिणामान्नियतो वायुपु.,         | २१७      | प्रीयन्ते पितरश्चास्य, मनुः,             | २५          |
| प्राङ्मुखांस्त्वथ द्भांस्तु, ब्रह्मपु., | २६९      | प्रेतत्वाचेह निस्तीर्णाः, शाता.,         | २६१         |
| प्राङ्मुखान् भोजयेद्विप्रान्, वि.       | पु.,     | प्रेतनिर्यातकश्चैव, मनुः,                | ८६          |
|                                         | १२१      | प्रेतभागं विसृज्याथ, ब्रह्मपु.,          | 288         |
| प्राङ्मुखान्यासनान्येषां, देव., वृ      | रूमेपु., | प्रेतभागेन दत्तेन, वारा. पु.,            | 289         |
|                                         | ११९      | प्रेतविष्रस्य हस्ते तु, ब्रह्मपु.,       | २५६         |
| प्राङ्मुखेनैव देवेभ्यो, छ. का.,         | १७१      | प्रेतानामिह सर्वेषां, शाताः,             | २६१         |

# KRTYAKALPATARU SRADDHAKANDA

३२८

| पृष्ठस्                              | तंख्या.     | पृष्ठ सं                                                    | ाख्या. |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| प्रेतानुद्दिस्य यत्कर्म, देव.,       | २३०         | बिल्वामलकमृद्वीकाः, वायुपु.,                                | ८७     |
| प्रेते पितृत्वमापन्ने, वि. पु.,      | २६४         | बीजिने तु ततः पश्चात्, मरी.,                                | २४२    |
| * प्रेतेभ्यो ददाति, कात्या.,         | २४०         | बीजिने दशुरादी तु, मरी.,                                    | २४२    |
| प्रेच्या प्रामस्य राज्ञश्च, मनुः,    | 68          | बीभत्समशुचिं नमं, देव.,                                     | १३७    |
| प्रौष्ठपद्यामतीतायां, शङ्कः,         | २०          | बृहत्पत्रक्षुद्रपशु, छ. का.,                                | २७५    |
|                                      |             | बृहद्रथन्तरे तद्वत्, मत्स्यपु.,                             | १९६    |
| फ                                    |             | * बैडालब्रतिकांश्च, वि. स्मृ.,                              | 68     |
| फलं यत्कर्भणस्तस्य, वायुपु.,         | १६९         | बौद्धश्रावणनिर्मन्थाः, वायुपुः,                             | १३९    |
| * फल्गुतीर्थे, वि. स्मृ.,            | ३०          | ब्रह्मन्नाश्च सुरापाश्च, यमः,                               | 53     |
|                                      |             | ब्रह्मचर्यासु निरताः, यमः,                                  | ६५     |
| ब                                    |             | ब्रह्मचारिसहस्रेण, वायुपु.,                                 | ७१     |
| बकुल: कोविदारश्च, वायुपु.,           | १७०         | ब्रह्मचारिसहस्त्रेस्तु, छाग.,                               | १३३    |
| बन्धुवर्गेण सहितः मत्स्यपुः,         | २२०         | ब्रह्मचारी तपस्वी च, छाग.,                                  | १३३    |
| बहवः स्युर्यदा पुत्राः मरीः,         | २६३         | ब्रह्मचारी भवेत्तां तु. याज्ञ.,                             | २२८    |
| बहिः प्रदक्षिणं कुर्यात् ,मत्स्यपु.  |             | ,, यतिश्चैव, छाग.,                                          | 238    |
| बहिजीतु च यद्भुक्तं, यमः,            | १८३         | ,, शुचिर्भूत्वा, देव.,                                      | १०९    |
| बहुनात्र किमुक्तेन, ब्रह्मपु.,       | ७१          | * ब्रह्मण्यता देव, हारी.,                                   | ६७     |
| बहुपिण्डाष्ट्रकासु स्यात् , देव.,    | २२          | त्रह्मदेयानुसन्तानः वि.स्मृ.,                               | ६९     |
| * बहुयाजिनः, वि. स्मृ.,              | 68          | त्रह्मदेयानुसन्तानो, मनुः,                                  | ६३     |
| बहुनां परयतां सोऽज्ञः, यमः,          | 898         | ्,, ्,, शङ्खः,                                              | ६६     |
| बहूनां विदुषां संपत्, भवि. पु        | ., 0        | ब्रह्मदेयापतिर्यश्च, शङ्खः,                                 | ६६     |
| बहुन् वर्षगणांस्तप्त्वा, वायुपु.,    | 33          | ब्रह्मदेयासुतश्चैव, यमः,                                    | ६४     |
| * बाहिंडमत्स्वासनेषु, पैठी.,         | १२३         | ब्रह्मद्विद् परिविक्तिश्च, मनुः,                            | 58     |
| बिंछं दद्याच विधिवत् , ब्रह्मपु.,    |             | त्रह्मभावान्त्रिरस्ताश्च, देव.,                             | 60     |
| बिलकमीण दर्शे च, छ. का.,             | २७५         | * ब्रह्मवर्चसं सौम्ये, वि. स्मृ.,                           | २८     |
| बह्वीर्गाश्चोत्तरायां च, ब्रह्मपु.,  | 29          | त्रह्मविक्रयिणो ह्येते, देव.,                               | 96     |
| बह्रचश्च त्रिसौपर्णः, यमः,           | ६४          | ब्रह्मविष्ण्वकेरुद्राणां मत्स्य.,                           | १९६    |
| बह्वचो वा त्रिसौपर्णः, यमः,          | 40          | त्रह्मह्यामवाप्रेति, यमः,                                   | १०७    |
| बाह्स्पत्यं नीतिशास्त्रं, ब्रह्मपु., | ७१          | त्रह्मारण्यं धर्मपृष्ठं, बृह.,                              | 32     |
| बाहुदा च नदी पुण्या, मत्स्यपु        |             | ब्रह्मावर्तं कुशावर्तं, मत्स्यपु.,                          | 39     |
| * बिन्दुके, वि. स्मृ.,               | ., २८<br>३० | ब्रह्मोद्याश्च कथाः कुर्यात्, मनु                           |        |
| * बिल्वके, वि. स्मृ.,                | ३०          | <b>EVIL 27. II</b>                                          | १७४    |
| बिल्वपात्रे धनं बुद्धं, ब्रह्मपु,    | १५४         | ,, कथाः कुर्युः, मत्स्यपु<br>ब्राह्मणं च स्वयं कृत्वा, यमः, |        |
| 0.01.14.31                           | 110         | े नाक्षण प रवप कृत्वा, यसः,                                 | 100    |

209

| ,, भिक्षुकं चापि, मनुः,                   | १३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| त्राह्मणश्च यथा शुद्धः,                   | १७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ब्राह्मणः सर्वविद्योऽपि, महाभाः,          | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| त्राह्मणस्त्वन्यवर्णानां त्रह्मपु.,       | २६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ब्राह्मणस्य कदे न्यस्ताः, शाताः,          | २१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul><li>श्रह्मणांश्च, वि.स्मृ.,</li></ul> | २५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * ब्राह्मणा अन्न, श.छि.,                  | 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * ब्राह्मणानलङ्कृत्य, पैठी.,              | १७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * ब्रह्मणानां त्वा, बौधा.,                | १८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           | The state of the s |

\* ,, वेद्विदो, शङ्का.गृ., १८० \* ,, श्रुतशील, आश्व.गृ.,१२२ ब्राह्मणापसदा होते, वि.स्मृ., ८९ ब्राह्मणा ये विकमस्था:, शङ्कः, ८७ \* ब्राह्मणेश्यः शेषं, शङ्काः, २०५ ब्राह्मणेष्वरयपाङ्केयान्, देव., ६३

ब्राह्मणाञ्चं द्द्च्छूद्रः, यमः, शाता.,

ब्राह्मणा भोजयित्वा तु, शाता., २१९

त्राह्मणैरभ्यनुज्ञातः, मनुः, १३४ त्राह्मणैश्च सहाश्चान्ति, यमः, १०५ त्राह्मणो योगविच्छान्तो, मस्यपुः, ६२

,, ह्यनधीयानः, मनुः, यमः,७४ त्राह्मैयौंनैश्च सबन्धेः, मनुः, ८५ त्र्याळाढ्रे च सावित्रीं, वायुपुः, १८२ त्रूयुरस्तु स्वधेत्युक्ते, याज्ञः, १९९

#### भ

भक्ष्यं भोज्यं च विविधं, मनु-, १७४ ,, भोज्यं तथा पेयं, ब्रह्मपु., २२७ भक्ष्यभोज्यगुणानुक्त्वा, बृह., १७८ भक्ष्याण्येभ्यः करम्भं च, वायुपु., ८४ भक्ष्यानपूपानिक्ष्रंश्च, देव., २१० भगिन्यो बान्धवाः पूज्याः, ब्रह्मपु., पृष्ठसंख्या.

भद्रेश्वरं विष्णुपदं, मत्स्यपु., ३५
भरतस्याश्रमे पुण्ये, वायुपु., ३३
भर्तगोत्रेण दातव्यं, बृह., २५९
,, नारीणां, बृह., २५९
भर्ता संयुष्यते पत्नी, बृह., २५९
भवतीर्थं च विख्यातं, मत्स्यपु., ३७
भवनित पितरस्तस्य, उशना, १०९

,, ,, यम:, उशना, ,, ,, उशना, ११०

,, ,, वसि., वृ.शाता**.,** २२८

भवन्तो रमतामत्र, यमः, २०३ भवितव्यं भवद्भिश्च, मत्स्यपु., १०५ भवेत्कारणसंज्ञश्च, देव., १०१

भवेत्तवस्तु निगिरेत्, ब्रह्मपु., ९७ भवेत् सर्वातिथिः पश्चात्, महाभा., ७३

भवेदधश्चाधराणाम्, छ. का., २७४ भवेन्मघायां संस्थे च, ब्रह्मपु., ९

भन्यपारावताक्षोट, वायुपु., ४७ भस्मनीव हुतं हन्यं, मनुः, ९५

भागधेयं मनुः प्राह, वसि., २२२ भागस्तस्य प्रदातव्यो, वारा.प्र., २४८

भागस्तस्य प्रदातन्या, वारा.पु., २४८ भागिनेयसुतानां च, ब्रह्मपु., २६६

भजनं वा समालभ्य, वसि., १९० भायोजितस्य नाश्रन्ति, यमः, ७८

भार्याविरहितोऽप्येतत्, मत्स्यपुः,२३५

भिक्षामात्रेण यः प्राणान्, ब्रह्मपु.,२१ भिक्षार्थमागतान् वापि, मार्के.पु.,

१०४ भिक्षुको ब्रह्मचारी च, यम:., १३२ भीमेश्वरं कृष्णवेणी, मत्स्यपु., ३७

भुक्तत्रत्मु ततस्तेषु, मत्स्यपु., २३४ \* भुक्तवत्सु पिण्डान्, शाङ्का., २०५

### **₹ \*\*** KŖŢŸAKALPATARU ŚRĀDDHAKŅAĀŅ

| पृष्ठसंख्या.                                   | पृष्ठसंख्याः                              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| भक्तवन्सु ब्राह्मणेषु, वि.स्मृ., २०६,          | भोजयेदथवाष्येकं, शङ्खः, १२५               |
| २५०                                            | * भोजयेदूध्वं, गौत., ७२                   |
| भुक्ताहारेण वा भुक्ते, देव., १०९               | भोजयेद्धव्यकव्येषु, शाता., ५९             |
| भुक्तवा त्वशाचितां याति, यमः, १७९              | * भोजयेद्त्राह्मणान्, आप., ७२             |
| भुज्यमानस्य विप्रेण, वारा.पु. २४८              | भोजयेद्यस्त्वथर्वाणां, ज्ञाताः, ५९        |
| भुञ्जते यत्र तत्रापि, छाग., १३३                | भोजयेद्विधिवत्पश्चाद् , शङ्कः, १७५        |
| * भुञ्जत्सु जपेत्, निगमः, १९४                  | भ्रष्टशौचाः पतन्सेते, देव, ९९             |
| * भुवं पुनर्वसौ, वि.स्मृ., २८                  | भ्राजते च विमानामे, वायुपु., १५९          |
| भूतानां च बिंह द्यात्ं, वारा.पु.,              | भ्राता वा भ्रातृपुत्रो वा, वृ. शाता.,     |
| 288                                            | २५७                                       |
| भूमौ दत्तेन तिर्यक् स्थाः, शाता.,२२२           | भ्रातुर्भाता स्वयं चक्रे, ब्रह्मपु., २६६, |
| ,, तृप्यन्तु, बृह., २०४                        | २६७                                       |
| ,, ,, ,, ब्रह्मपु., २१४                        | भ्रातुर्मृतस्य भार्यायां, मनुः, ९७        |
| * भूयांसमता, आप., ४५                           | भ्रामरी गण्डमाळी च, मनु:, ८६              |
| भूषणानि च मुख्यानि,रामायण.,२४९                 |                                           |
| भूस्तृणं सुरसं शिष्रु, शङ्खः, ५२               | म                                         |
| * भृगुतुङ्गे, वि.स्मृ., ३०                     | * मघासु चाधिकं, आप., १७                   |
| भृतकाध्यापकः क्वांबः, याज्ञ., ७८               | मङ्गञाचारयुक्ताश्च, यमः, ६५               |
| * मृतकाध्यापकान्, वि.समृ., ८९                  | मण्डलं चतुरश्रं वा, देव., २०९             |
| भृतकाध्यापको यश्च, मनुः, ८५                    | मण्डलबाह्याणं तद्रत्, सत्स्यपु., १९७      |
| " " पमः, ९८<br>* भृतकाध्यापितान्, वि.स्मृ., ८९ | मण्डलानि च कार्याणि, ब्रह्मपु., १६०       |
|                                                | * मतङ्गवाप्याम् , वि.स्मृ.,               |
| भैरवं भूगुतुङ्गं च, मत्स्यपु., ३५              | मतङ्गस्य पदं तत्र, वायुपु., ३३            |
| भोक्ता विष्ठासमं भुङ्के, वृ शाता.,             | * मत्स्यैश्चतुर्ो, पैठी., ४४              |
| छ.हारी., १८०                                   | मद्यपश्च कद्येश्च, यमः, ८३                |
| भोक्तुं श्राद्धेषु नार्हान्त. ब्रह्मपु., ९५    | मद्यपाय न दातव्यं, यमः, ९६                |
| भोजनं चानेकविधं, बृह., २४६                     | मधुश्चीरस्रवा घेतुः, वायुपु., १५७         |
| भोजनेऽवितिष्ठमाने, शाताः, २१९                  | * मधुघृतसहितं, वि.स्मृ., १५५              |
| भोजनैः सतिलैः स्नेहैः, देव., १७४               | * मधुमंतीभिः, आश्व. प., २५३               |
| भोजयित्वा यथा भक्त्या, शङ्खः,२११               | मधु मध्विति यस्तत्र, छ.का., २७३           |
| भोजयेचापि दौहित्रं, मत्स्यपु., ६२              | मधुमांसेन खड्गेन, श. लि.,यमः,२०           |
| भोजयेत्प्रणिपाताद्यैः, मार्क. पु., १०४         | मधुमां सैश्च शालैश्च, वासि., २०           |
| भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि, मनुः, बोघा.,              | * मधुवाता ऋतायते, हारी., १९५              |
| शाता., १२०                                     | मधुसापिस्तिलैर्युक्तान् , वायुपु., २१७    |

| पृष्ठसंख                                  | या.  | पृष्ठसं                              | ख्या. |
|-------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------|
| मधु साभ्यञ्जनं चार्वं, त्रह्मपु., २       | 24   | महाहदे च कौशिक्यां, वायुपु.,         | 33    |
| मधूकं रामठं चैव, आदियपु.,                 | 86   | महिषीत्युच्यते नारी, यमः,            | 36    |
| मधूत्कटेन यः श्राद्धं, वि.स्मृ.,          | २०   | महेन्द्रं च महापुण्यं, मत्स्यपु.,    | ३६    |
| मध्यमं तु ततः पिण्डम्, बृह., २            | 28   | मांसं शाकं दिध क्षीरं, वायुपु.,      | 80    |
| ,, ,, ,, मनु:, २                          | २४   | 0 . 0 .                              | १७९   |
|                                           | ११५  | माघासिते पद्भद्शी, वि.पु.,           | 88    |
| मध्वाज्यातिलिमिश्रेण, ब्रह्मपु.,          | २१   |                                      | २६८   |
| मध्वचोऽथ पवित्राणि, बौधा.,                | 94   | मातर्यथ मृतायां तु, ब्रह्मपु.,       | २५७   |
| मनसा भावशुद्धन, ब्रह्मपु.,                | १५   | मातापित्रोर्ग्रोरोस्यागी, याज्ञ.,    | 96    |
| ,, वायुभूतेन, वारा.पु.,                   | १४६  | मातामहं मातुलं च, मनुः,              | 90    |
| * सनोज्ञेषु, वि.स्मृ.,                    | 38   | मातामहप्रमृतींस्तु, छ.का.,           | २७४   |
| मनोर्हिरण्यगर्भस्य, मनुः,                 | ११०  | मातामहस्त्राप्तिमुपैतु तस्य, वि.पु.  | ,     |
| सन्त्रं वक्ष्याम्यहं तस्माद् , ब्रह्मपु., | १४४  |                                      | १७९   |
| * मन्त्रपूतः, वि.स्मृ.,                   | ६९   | मातामहानां दौहित्राः, ब्रह्मपु.,     | २६६   |
| मन्त्रब्राह्मणविचैव, यमः,                 | ६४   | मातामहानामप्येवं, याज्ञ.,            | १२०,  |
| मन्त्रवत्परिविष्यन्ते, यमः,               | १९२  |                                      | १९९   |
| * मन्त्रवर्ज हि, वि.स्मृ.,                | २४५  | ,, ,, वि.स्मृ.,                      | २३७   |
| मन्त्रसंपूजनार्थं तु, मनुः,               | 49   | मातामहिपितामहाः, ब्रह्मपु.,          | २६९   |
| मन्त्री वा तदशौचं तु, ब्रह्मपु.,          | २६६  | मातामहेभ्यश्च तथा, ब्रह्मपु.,        | २६९   |
| मन्त्रेणाभ्युक्षयेत्सर्व, वारा.पु.,       | २४९  | मातुः श्राद्धं तु पूर्वं स्यात्, शाव |       |
| मन्त्रै: पूर्व तदा तोयं, वारा.पु.         | २४९  |                                      | २७१   |
| मन्त्रोहेण यथान्यायं, त्रि.स्मृ.,         | २३७  | मातुः सिपण्डीकरणं, छ.का.,            | २५८   |
| मन्दार्किनी तथाच्छोदा, मत्स्यपु           | .,38 | " " वृ.शाता.,                        | २५८   |
| मन्वादीनां जनेतूंश्च, वायुपु.,            | १९८  | मातृपक्षस्य पिण्डेन, वि.पु.,         | २६४   |
| मम तृप्तिं प्रयान्त्वद्य, वि.पु.,         | १९७  | * मातृपितृपुत्र, देव.,               | 96    |
| मझन्दरा नदी पुण्या, मतस्यपु.,             | ३८   | मातृश्राद्धं तु युग्मैः स्याद्, शाव  | ar.,  |
| * मसूरमाषकोद्रवा, पैठी.,                  | १८१  |                                      | 181   |
| * मसूरशणनिष्पाव, मत्स्यपु.,               | 48   |                                      | < 8   |
| * महागङ्गायाम्, वि.स्म.,                  | ३०   | मानवः श्राद्धकल्पोऽयं, देव.,         | २२    |
| महापाताकिनो ये च, वायुपु.,                | १३९  |                                      |       |
| महाबोधिः पाटला च, मत्स्यपु.               | , ३५ |                                      | १४२   |
| महायवा त्रीहियवाः, वायुपु.,               | 80   |                                      | 83    |
| महारुद्रं महालिङ्गं, मत्स्यपु.,           | ३५   |                                      | २१६   |
| * महालये, वि.स्मृ.,                       | ३०   | * मासिकश्राद्धे, आप.,                | १७६   |
|                                           |      |                                      |       |

### ३३२ KRTYAKALPATARU ŚRADDHAKANDA

| પૃષ્ઠસંख્યા.                             | પૃષ્ઠભુવા.                               |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| * मासि मासि, आप.,                        | मेदोऽसङ्मांसमजास्थि, मनुः, ९५            |
| ,, चा, कात्या., १४                       | मोघास्तस्य भवन्त्याशाः, वायुपु., १७      |
| माहिषं चामरं चैव, वायुपु., ५३            | मौद्धं च शाद्वलं चैव, ब्रह्मपु., ११४     |
| ., दश मासांस्तु, यमः, ४२                 | म्लेच्छदेशे तथा रात्री, शङ्खः, ४०        |
| मित्रधुक चेति सर्वेषां, देव., ७९         |                                          |
| ,, पिशुनः सोम, याज्ञ., ७८                | য                                        |
| मित्रधुग्यूतवृत्तिश्च, मनुः, ८६          | यं पिण्डं प्रावयेदप्सु, यमः, २२३         |
| मित्राणां तदपत्यानां, ब्रह्मपु., ` २६६   | य एते तु गणा मुख्याः, मनुः, १११          |
| * मित्राणि मैत्रे, वि.स्मृ., २८          | ,, एतैर्छक्षणेर्युक्ताः, यमः, ७८         |
| ,, छमते लोके, वायुपु., १५८               | *,, एवं विद्वान्, पैठी., २३१             |
| मिश्रीकृत्य तु चत्वारि, ब्रह्मपु., २६९   | ,, ,, वात्त मतिमान्, बृह., २३३           |
| मुक्तं ह्युभाभ्यां हस्ताभ्यां, मनुः, १७३ | यक्षाश्च रक्षांसि, ब्रह्मपु., २१४        |
| मुक्तावैदूर्यवासांसि, वायुपु., १५७       | यक्मी च पशुपालश्च, मनुः, ८४              |
| मुख्यं तु पितरं कृत्वा, ब्रह्मपु., २५७   | यच दत्तमनङ्गुष्ठं, बौधा., १९०            |
| मुण्डपृष्ठे पदं न्यस्तं, वायुपु., ३३     | ,, पाणितले दत्तं, आश्व.प., २५४           |
| मुण्डान् जाटिलकाषायान् ,वायुपु.,९३       | यच सर्वार्थमुत्सृष्टं, मार्क.पु., ५४     |
| मुन्यन्नानि पयः सोमो, मनुः, ४६           | यचोक्तं दृश्यमानेऽभि, छ.का., ११          |
| मुहूर्तं तत्र विश्रम्य, वारा.पु., २४९    | यजमानं च तां रात्रिं, हारी., १०६         |
| मूलतापी पयोष्णी च, मतस्यपु., ३५          | यजुषां पारगो यश्च, शङ्खः, ६६             |
| मूलमध्यायदेशेषु, छ. का., २७४             | यजेत दधिकर्कन्धु, याज्ञ., २७१            |
| मूळेन छोकान् जयति, यमः, ११३              | ,, वाश्वमेधेन, वि. स्मृ., ३१             |
| मृतस्य नामतोहिदय. वारा. पु., २४९         | * यज्ञपूतः, वि.स्मृ., ६९                 |
| *,, मासि, पैठी., २५२                     | यज्ञेश्वरो हव्य, वि.पु., १९७             |
| मृताहिन तु कर्तव्याः, वि.पु., २६५        | यज्ञेषु दक्षिणाः पुण्याः, ब्रह्मपु., २२० |
| ,, यथान्यायं, मार्क., पु., २६७           | यज्ञोपवीतं यो दद्याद् , वायुपु., १५७     |
| मृताहे पार्वणं कुर्वन् , मत्स्यपु., २६२  | * यज्ञोपवीत्यमा, बैज. गृ., १६२           |
| मृते पितरि पुत्रेण, मरीचिः, २६३          | यतये वीतरागाय, छाग., १३४                 |
| ,, ,, यस्याथ, ब्रह्मपु., २५७             | यतिस्तु सर्वविप्राणां, वायुपु., ७०       |
| ,, वै पुत्रः, हारी., २५२                 | यतिखिदण्डी करुणा, ब्रह्मपु., १३०         |
| ,, राज्ञि सपिण्डे तु, ब्रह्मपु., २६६     | * यतीन् गृहस्थान्, कात्या., ६१           |
| मृतेऽहनि तु कर्तव्यं, याज्ञ., वृ.शाता.,  | यतेः किंचन कर्तव्यं, ब्रह्मपु., २६६      |
| ,, ,, ,, याज्ञ., २६२                     | यतिंकाचित्पच्यते गेहे, शङ्खः, २११        |
| मृत्संयुक्ताभिराद्भिस्तु, वायुपु,, १४०   | यत्किचित्पितृदैवयम्, यमः, ६५             |
| मेक्षणेन घृताकेन, ब्रह्मपु., १६८         | यत्किचिनमधुना मिश्रं, मत्स्यपु., ४९      |
|                                          |                                          |

| पृष्ठसंख्या.                                       | पृष्ठसंख्या.                                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| यर्तिकचिन्मधुना मिश्रं मनुः, १९                    | * यदि द्विपिता, आप., २४२                      |
| - ,, युक्तं, यमः. ४२                               | * ,, पाणिष्वाचा. आश्व. गृ., १६९               |
| यतु भुक्त्वा पुनर्भुङ्के, यमः, १९१                 | ,, लभ्येत पित्रर्थे, बृह., ५८                 |
| ,, वाणिजके दत्तं, मनुः, ९५                         | यदुक्तं यदहस्त्वेव, छ.का., ११                 |
| यह्नेन भोजयेच्छ्राद्धे, मनुः, शाता.,५७             | यदेवं बहुभिः पापैः, हारी., ७५                 |
| ,, ,, ,, यम:, १२८<br>* यत्र कवन नर्म, वि.स्मृ., ३० | यदेवमपरं पिण्डं, यमः, २२३                     |
| * यत्र कवन नर्म, वि.स्मृ., ३०                      | यददाति गयास्थश्च, याज्ञ., २०                  |
| * ,, कचच सर, वि. स्मृ., ३०                         | ,, ,, হাভ্ৰ:, ২ং                              |
| ,, तु क्रियते कर्म, देव., १४२                      | ,, ,, शङ्खः, ३१<br>यद्धविश्चिरकालाय, मनुः, ४१ |
| थत्र यत्र प्रदातव्यं, मत्स्यपु., २६२               | यद्धतं पितृयज्ञेषु, निगमः, १११                |
| ,, भवेच्छ्राद्धं, छ.का., २७५                       | * यद्यत्पूतं मन्येत, हारी., १९५               |
| ,, ज्ञार्क्वधरो विष्णु:, मत्स्यपु., ३६             | यद्यद्दाति विधिवत्, मनुः, १७८                 |
| ,, साक्षत्तु पितरो, ब्रह्मपु., २१                  | यद्यद्रोचेत विप्रेभ्यः, मनुः, बृहः,,१७४       |
| यत्रास्ते नारसिंहस्तु, मत्स्यपु., ३४               | यद्यन्निवेदितं किंचित्, ब्रह्मपु., २१३        |
| ,, भगवान् भीमः, मत्स्यपु., ३७                      | * यद्यपि स्यादुभा, प्रवराध्यायः,२४१           |
| * यत् सोमाय पितृमते, हारी., १६३                    | * यद्यमायाङ्गिरसे, हारी., १६३                 |
| यथा चैवापरः पक्षः, मनुः, १४                        | यद्येकं भोजयेच्छ्राद्धे, बृह., ५८,१२५         |
| ,, धेनुसहस्रेषु, यमः, 🕜 १७८                        | ु, " विस., १२४                                |
| * ,, प्रथममेवं, आप., १०५                           | यद्येकजाता बहवः, श.लि., २६३                   |
| " ब्र्युस्तथा कुर्याद्, मनुः, २१२                  | यद्वेष्टितशिरा भुङ्क्ते, मनुः, शाताः,         |
| ,, ,, ,, यमः, २०२<br>यथाथहेतोः पतितान्, उज्ञना, ७६ | १८९                                           |
|                                                    | यः पुण्यात्मा धिनोति, छक्ष्मी., १             |
| यथालाभोपपन्नेषु, याज्ञ., १६१                       | यमाय धर्मराजाय, ब्रह्मपु., २७८                |
| यथावद्वैश्वदैवत्यान्, देव., २१३                    | * यमायाङ्गिरसे, बौधा., १६५                    |
| यथाशक्ता प्रदेशाच, बृह., २४६                       | ,, ,, वि. स्मृ., २५०                          |
| यथेरिणे बीजमुप्तं, मनुः, ७४                        | ,, ू,, श्रा.लि., १६२                          |
| यथेह पुरुषं तं च, ब्रह्मपु., २१५                   | यमायाङ्गिरसे वाथ, ब्रह्मपु., २७७              |
| यथैवोपचरेदेवान्, शाताः, २७१                        | * यमुनातीरे, वि.स्म.; ३०                      |
| यथोक्तेनैव कालेन, छ.का., २५८                       | यमुनादेविका काली, मत्स्यपु., ३४               |
| * यद्भिं कव्य, हारी., १६३                          | यवब्रीहिसगोधूम, मार्क. पु., ४८                |
| यदन्नं विशदं नाम, यमः, २२१                         | * यवाग्वपूप, पैठी., ४४                        |
| ,, समुपाश्चान्त, यमः, १०७                          | यवार्थास्तु तिलैः कार्याः, याज्ञ.,१४५         |
| यदा चतुर्दशीयामं, छ.का., ११                        | यवैरन्ववकीर्याथ, याज्ञ., १४५                  |
| * यदि गच्छेत्पङ्क्तया, पैठी., १२६                  | 🏿 🛪 यवैस्तिलार्थः, कात्या., २७०               |

### KRTYAKLPATARU ŚRĀDDHAKĀŅDA

३३४

| पृष्ठसंख्याः                           | पृष्ठसंख्या.                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| यवाऽसीति जपेन्मन्त्रं, ब्रह्मपु., २१९  | * यस्ये मे वर्त्मनी, हारी., ३                              |
| * यशश्चतुध्यीम् , वि.स्मृ., २६         | यः स्वाध्यायाग्निमांस्तस्माद् , छ. का.,                    |
| यः शुद्रान् पतितांश्चापि, देव., ९८     | १०१                                                        |
| यश्च दुष्टतपश्चर्यः, यमः, ९८           | यागकालः स विज्ञेयः, बौधा., १३                              |
| ,, निन्दात्परं जीवन् , यमः, ९९         | याचको दापकश्चेतौ, हारी., १८१                               |
| ,, प्रव्रजिताज्ञातः, यमः, ८३           | याचते यदि दातारं, वारा.पु., १८९                            |
| ,, फूत्कारवद्भक्ते, प्रभास., १८८       | या चाप्यन्या चतुर्थी स्यात् , वायुपु.,                     |
| ,, संगतानि कुरुते, मनुः, ७४            | १७                                                         |
| ,, सगोत्रां समारूढो, देव., १००         | याचिता दापिता दाता, यमः, १८१                               |
| ,, सपिण्डीकृतं प्रेतं, शाता., २६१      | याजयन्ति च ये पूगान्, मनुः, ८४                             |
| यस्ततो जायते गर्भो, वसि., २२९          | याजितो वा पुनस्ताभ्यां, देव., ९८                           |
| यस्तत्र प्रकरोऽन्नस्य, छ.का., २७६      | यातुधानाः पिशाचाश्च, बौधा., १९०                            |
| यस्तयोरन्नमभाति, देव., ९७              | ,, प्रलुम्पान्ति, यमः, १७७                                 |
| * यस्तिष्ठेद्वायुभक्षस्तु, वायुपु., ९२ | यात्रार्थिमिति तत्त्रोक्तं, भित्रः पु., ७                  |
| यस्तु तं न्यायतो रक्षेत्, हारी., १००   | यात्रास्वेकादशं प्रोक्तं, विश्वा., ६                       |
| यस्तु पाणितले भुङ्क्ते, यमः, १८८       | या दिख्या इति मन्त्रेण, याज्ञ., १४५                        |
| ,, व्याकुरुते वाचं, मत्स्यपु., ७०      | ,, दिव्येत्यध्येमुत्सुज्य, मत्स्यपु.,                      |
| यस्त्वन्यं भोजयेच्छ्राद्धे, शाता., ५९  | 188                                                        |
| यस्त्वेकपङ्क्तचां कुरुते, हारी., १८२   | यानानि दासदासीश्च, रामायणं, २४९                            |
| यस्मादुत्पात्तरेतेषां, भनुः, ११०       | यान्ति ते निरयान् घोरान्, देव.,७९                          |
| यस्माद्बाह्मणबाहुल्याद् ,ब्रह्मपु.,१२१ | या पत्नी पुत्रकामा स्यात्, हारी.,                          |
| यस्मिस्ते संस्रवाः पूर्वं, याज्ञ., २०० | २२२                                                        |
| यस्मिन् गुणोदितं विप्रं, देव., १८      | यामांस्त्रीनधिकान्वापि, छ.का., ११                          |
| ,, देशे पट्ट्यते, वायुपु., २१७         | याम्योनमुखेषु दर्भेषु, ब्रह्मपु., २७९                      |
| यस्मित्रब्दे द्वाद्शैक, छ.का., ११      | यावच कन्यातुलयोः, ब्रह्मपु., १६                            |
| यस्मिन् पाण्डुविशालेति, वायुपु., ३३    | यावज्जीवं तथा कुर्यात्, वि.स्मृ.,२५८                       |
| * यस्य च दश, विस., ६८                  | यावतः संस्पृशेदङ्गैः, मनुः, ९६                             |
| ,, ते प्रतिगच्छेयुः, वायुप्., १७       | यावतो यसते पिण्डान्, मनुः, यमः,                            |
| ,, विया वियानिह, वि.स्ट्र-, रेर्ड      | शाता., ७५                                                  |
| ,, पिता प्रेतः, वि.स्मृ., २३६          | * यावत्त्रिपुरुषम्, पैठी., २६३                             |
| * यस्य पितामहः, वि. स्मृ., २३७         | यावदूष्म भवत्यन्ने, मनुः, हारीः,                           |
| यस्य मित्रप्रधानानि, मनुः, ७४          | वि.स्मृ., यमः, शाता., दशना, १८७ यावद्भविषयं भवति. यमः, १७९ |
| ,, वेद्श्च वेदी च, यम:, ७५             |                                                            |
| ,, वै यजमानस्य, यमः, १३२               | * यावद्भूमो, श.लि., १८८                                    |

यावन्तर्श्वेव यैश्वान्नैः, मनुः, 44 यावन्ति पशुरोमाणि, वसि.. १९२ युक्ष कुर्वन् दिनर्केषु, मनुः, २७ २७ युगारोषु युगान्तेषु, त्रह्मपु., १७ यग्मास्तु प्राङ्मुखान् विप्रान् , वि.पु., २६८ युग्मांस्तु भोजयेद्रद्धौ, शाता., २७१ \* युग्मानाशयेदत्र, कात्या., २७१ युग्मानेव स्वस्ति वाच्य, छ.का.,२७४ युता लिङ्गसहस्रेण, मत्स्यपु., 36 \* यवभ्यो दानं, गौत., 80 \* युवानस्तिः सन्, कात्याः, २४ येऽकृतचूडा ये बालाः, यमः, २२१ ये च त्वामिति मन्त्रस्त, ब्रह्मपु.,२१५ ,, यैरुपचर्याः स्यः, मनुः, 220 कूर्मपु., ये चाल पित्रये देवानां, देव., 229 ,, चाप्यकृतचूडास्तु, ब्रह्मपु., 288 \* येऽत्र पितरः प्रेताः, वि.स्मृ., २०६ ये त्वेतरशुभैद्धिः, यमः, 6 येऽधर्माननुवर्तन्ते, वायुप्., १३९ ये प्रतिप्रहानिः स्त्रहाः, यमः, ६५ येभ्यः पिण्डान् पिता द्द्यात्, यज्ञ., परि., २३८ येभ्यो दत्तं न देवानां, यमः, २३८ \* ,, वा पिता, शाङ्का, २४ ये मामकाः पितरः, वि.स्मृ., १६४ येयं दीपान्विता राजन्, भवि.पु.,१७ ये यजनित पितून् देवान्,यमः, २३२ ये यत्र योजिताः श्राद्धे, बृह., 888 १५१ ब्रह्मपु., ये व्यपेता स्वकर्मभ्यः, यमः, 94

येषां दाहा न क्रियते, ब्रह्मपु.,

पृष्ठसंख्या.

येषां वापि पिता द्यात्, हारी.,२३७ ये सीपण्डीकृताः प्रेताः, शाताः, २५५ \* ये समाना इति, बैज., र्पप ये समाना इति द्वाभ्यां, ब्रह्मप्.,२५६, २५७ भवि. पु., ६ याज्ञ., २५७ शाता.,२५३ ,, सोमपा विरजसो, यमः, ,, स्तेनाः पतिताः क्लोबाः, मनुः, ८४ येऽस्मत्कुलेजा पितरो, ब्रह्मपु., २१४ ये हतास्तत्र संप्रामे, निगम., 888 योगिनं समतिक्रम्य, छाग., १३४ योगेश्वरेभ्यश्च सदा, वायुपु., योगो मघात्रयोद्दयोः, ब्रह्मपु., योजयेद्दैवपूर्वाणि, शाता., यो द्वाद्रागसंमोहात्, ब्रह्मा.पु.,१९३ योनिदोषेण यो दुष्टाः, देव., योऽप्रसन्नम्ना भुङ्क्ते, मनुः, शाता., 868 \* यो वा जीवति, निगमः, २३८ यो वा संवध्येदेहं, ब्रह्मपु., २१ ,, वेष्टितशिरा भुङ्के, मनुः, शाता., १८९ 869 यमः, यो वै बिद्वान च, यमः, १२६ ,, ह्यांग्रः स द्विजो विप्रैः, मनुः,

र

शाता., १७१

रक्षान्ति दर्भा असुरान्, यमः, १२९ श्रोत्रियाः पङ्क्तिं, हारी.,१२९ रक्षांसि यक्षाः, वायुपु.,

288

# ३३६ KRTYAKALPATARU ŚRĀDDHAKĀŅDA

| पृष्ठसक्या.                            | पृष्ठसल्याः                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| रक्षांसि हि विलुम्पन्ति, मनुः,१४२      | रुदितं चावधूतं च, यमः, १९१             |
| रक्षोन्नमन्त्रपठनं, वि.पु., १९७        | रूक्षं कृमिवृतं क्विन्नं, यमः, ११५     |
| रसोन्नानि च सामानि, बौधा., १९५         | रोगी हीनातिरिक्ताङ्गाः, याज्ञ., ७७     |
| रक्षोन्नीर्जुहुयादमी, ब्रह्मपु., २६९   | * रोचत इति, वसि., २१२                  |
| रक्षोच्ने काइमरीपात्रे, ब्रह्मपु., १५४ | रौप्यमात्रेण पाद्यादि, ब्रह्मपु., १५४  |
| रजतस्य कथा वापि, वायुपु., १६०          |                                        |
| रजस्वला च चाण्डालाः, बृह., १३८         | ल                                      |
| ,, या नारी, महाभा.,१३७                 | लक्ष्मीघरेण कृतिना, लक्ष्मी., २        |
| ,, षण्डश्च, मनुः, १३६                  | लक्ष्मीवंसति पुष्पेषु, शाता., २१९      |
| ,, पुंख्रळी वा, हारी., १३९             | लक्ष्मीवस्ते सदा गाष्ठे, शाता., २१९    |
| रजम्बलाभिर्यदृष्टं, यमः, १९१           | लभते यत्र गौस्तृप्तिं, वायुपु., ५३     |
| रात्रिप्रमाणाः शस्ता वै, वायुपु., ११४  | *लवणं वासवे, वि. स्मृ., २८             |
| रसास्तमुपातिष्ठान्ति, वायुपु., १५८     | लवणेन सुवर्णानि, वायुपु., १५८          |
| राक्षसानां वधार्थाय, यमः, १८३          | लाजान् मधुयुतान् , शङ्खः, ४५           |
| राजतं काञ्चनं चैव, वायुपु., १५८        | लाजोदकाभ्यां पूर्णं तु, ब्रह्मपु., २७९ |
| ,, रजताक्तं वा, वायुपु., १५९           | लोकस्याप्यायने युक्तान्, मनुः, १७१     |
| राजतैर्भाजनैरेषाम्, मनुः, १८०          | लोके श्रेष्ठतमं सर्वम्, वायुपु., १५६   |
| * राजनि च प्रेते, वसि., २४९            | लोभाद्यः प्रचितीत्यर्थान्, देव., ९९    |
| राजप्रेष्यकरो नित्यं, देव., १०१        | लोहदण्डं तथा तीर्थं, मत्स्यपु., ३९     |
| राजभिः पूज्यते वापि, वायुपु., १५९      | * छोहानां सीस, पैठी., १८१              |
| राजमृत्यान्धबधिर, नमः, ८१              | लोहितान् वृक्षनिर्यासान्, शङ्कः, ५२    |
| राजमाषानणूंश्चेव, वारा. पु., ५३        |                                        |
| राजमाषान् मसूरांश्च, शङ्खः, ५२         | অ                                      |
| * राजमाषासुरी, वि. स्मृ., ५१           | वंशोद्भेदं हरोद्भेदं, मत्स्यपु., ३५    |
| * राजसेवकान्, वि. स्मृ., ८९            | वंशो नो वर्धतां भूयो, देव., २१०        |
| राज्ञः प्रेष्यकरो यश्च, यमः, ८३        | वक्तव्ये कारणे संज्ञां, देव., १८८      |
| * राज्यं शाके, वि स्मृ., २८            | * वटे, वि. स्मृ.,                      |
| रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत, मनुः, २३    | * वडवायाम् , वि. स्मृ., ३१             |
| ,, ह्याता., २३                         | वणिजो मधुहन्तारो, यमः, ८२              |
| रामाधित्रासस्तत्रापि, मत्स्यपु., ३७    | वधबन्धोपजीवी च, हारी., ७५              |
| राष्ट्रकामास्तथोन्मत्ताः, यमः, ८१      | वनं पुष्पफलोपेतं, वायु., १५९           |
| राहुद्शेनद्त्तं हि, यमः, २२            | * वनेषु, वि. स्मृ.,                    |
| " वि. स्मृ., २३                        | वपां पश्रृंश्चरं चैव, हरी., २५६        |
| रुक्मं दर्भास्तिला गावो,मत्स्यपु.,२३१  | विन्दमागधसृताश्च, ब्रह्मपु., २२८       |
|                                        |                                        |

#### प्रष्टसंख्या.

\* वयसां पिण्डान्, बौधा., १६६ \* वयसां हि पितरः, बौधा., १६५ वयोभिः खाद्यन्त्येतान्, मनुः, २२३ \* वराहपर्वते, वि. स्मृ., 30 वर्जनीयं सदा सद्धिः, मार्के. पु., ५४ वर्जनीयानि वक्ष्यामि, वायपु., 43 वर्जयेच तथा चान्यान् , ब्रह्मपु., 48 दशां प्राज्ञो, वायपु., 286 वर्जयह्मवणं सर्वं, महाभाः, 42 वर्णकौशयपत्रोण, वायपु., 849 वर्तुलांस्तु ततस्तांस्त्रीन् , ब्रह्मपु., २५७ वर्धमानतिलं श्राद्धम् , महाभा., ४६ वर्धमानाममाबास्यां, छ. का., 88 वशे तिष्ठन्ति भूतानि, वायुपु., 349 वर्षाभ्यश्च शरत्संज्ञ, ब्रह्मपु., २१६ वर्षासु मेध्यशाकैस्तु, ब्रह्मपु., 36 \* वसवः पितरो, पैठी., 23? वसवः पितरो ज्ञेयाः, देव., २३० २७१ शाता., \* वसामजाद्यं, वि. स्मृ., १५५ वसिष्ठोक्तो विधिः कृत्स्तो, छ. का., २७२

वसुहद्रादितिसुताः, याज्ञ., २३० वसून् वदन्ति तु पितृन्, मनुः, २३० वसेयुर्नियताहाराः, यमः, १०६ वस्त्रशौचादि कर्तव्यं, वारा. पु., १०४ वस्राणि लोहखण्डानि, ब्रह्मपु., २७८ वस्रालंकारशय्याद्यं, बृह., २४६ वस्राभावे क्रिया नास्ति, वायुपु., १५९ बस्रोत्तरं चातुपूर्वं, मत्स्यपु., १४६ 48 वाग्भावदुष्टाश्च तथा, ब्रह्मपु., \* वाच्यतामियनुज्ञातः, कात्याः, २००

> " कात्या., "

याज्ञ.,

पृष्ठसंख्या.

\* वाजिनो दशस्याम्, वि. स्मृ., २६ वाजे वाजे इति ततो, वि. स्मृ.,२०७

पठन् , मत्स्यपु., २२०

प्रीत:, याज्ञ., 299 \* वाजे वाज इसिंग, हारी., वाजे वाजे इति प्रोक्त्वा, बृह., २०४ \* वाणिज्यमष्टम्याम् , वि. स्मृ., \* वाणिज्यसिद्धिं, वि. स्मृ., 26 वातजो नाम षण्डः स्यात्, देव.,

१०२ वायुभूता न दृइयन्ते, यमः, १०५ वारुणेन कृषेवृद्धिं, त्रह्मपु., 29

त्वमावास्या, वि.प्र., 88

\* वार्घीणसस्य, आप., 84

\* वाधीणसं तु तं प्राहुः, निगमः,४२

वाधीणसस्य मांसेन, कात्या., 83 88 मनुः,

वार्यपि श्रद्धया दत्तम्, मनुः, 860

वासरस्य तृतीयांशे, छ.का., 23 वासवाजैकपादक्षे, वि.पु., 88

वासश्चाप्यहतं युगमं, ब्रह्मपु., २६९

48 वाससा चावधूतानि, ब्रह्मपु.,

वासो हि सर्वदैवसं, वायुपु., 249

वाहनानि च मुख्यानि, वायुपु.,१५७ 69

\* विकर्मस्थांश्च, वि.स्मृ., विकिरेत्तेषु च तिलान्, ब्रह्मपु., १५२

विकिरेत्पितृभृत्येभ्यो, ब्रह्मपु., 828

विद्पतिं मातुलं बन्धुम्,मत्स्यपु.,६२ १३८

\* विद्वराहमाजीर, उज्ञना,

वितण्डया परीवादो, ब्रह्मपु., १२१

\* वितस्तायाम् , वि.स्मृ., 38 84

विदार्याश्च भरुण्डांश्च, शङ्कः, विद्यातपोऽधिकानां वे, सुमन्तुः, १२५

विद्या नार्यः सुरूपाश्च, वायुपु.,१५९

899

### ३३८ KṛTYAKALPATARU ŚRĀDDHAKĀŅŅA

| पृष्ठसंख्या.                              | पृष्ठसंख्या.                               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <sup>k</sup> विद्यामभीष्टां, वि.स्पृ., २८ | विविक्तेषु च देशेषु, यमः, ११५              |
| वेद्वद्भोज्यान्यविद्वांसो, वासि., ७५      | * विशाखानि, गोभि., ११३                     |
| वेद्रद्भयो दक्षिणा दत्ता, मनुः, ५७        | विशाखयां शुभान् पुत्रान्, ब्रह्मपु.,       |
| विद्वांसः सुत्रताः शान्ताः, यमः, ६५       | 33                                         |
| विधानं चैतदेव स्यात्, देव., २१०           | * विशेषतो, वि.स्म., १७९                    |
| विधिन्नस्तेन भवति, शाता., २६१             | विशेषमाभ्यां बुवते, छ.का., ११              |
| विधिना त्वानुपूर्वेण, हारी., १२९          | * विशेषेण च, वि.स्मृ., ६९                  |
| ,, सन्नियुक्तस्य, हारी., २५६              | * विशेषेण, वि.स्मृ.,                       |
| विधिहीनममृष्टान्नं, यमः, १९२              | विश्वान् देवान् यवैः पुष्पैः, मत्स्यपु.,   |
| विधीनां परिभाषा च, लक्ष्मी., १            | 688                                        |
| विन्द्ते पितृलोकं च, हारी, २५६            | विश्वे च देवाः परमां, वि. पु., १९७         |
| विन्ध्ययोगश्च गङ्गायाः, मत्स्यपु., ३९     | * विश्वे देवाः प्रीयन्ताम्, कात्याः,       |
| विन्यसेत्प्रयतः पूर्वं, मनुः, १७३         | २०१                                        |
| विपणेन च जीवन्तो, मनुः, ८४                | विश्वे देवाश्च प्रीयन्तां, याज्ञ., १९९     |
| * विपाशायाम्, वि.स्मृ., ३१                | विश्वे देवाश्च ग्रीयन्ताम् , त्रह्मपु.,२७० |
| विप्रं श्राद्धे प्रयत्नेन, वि.स्मृ., ६९   | विश्वेभ्यश्चाथ देवेभ्यः, ब्रह्मपु., २७८    |
| विप्रवद्वापि तं श्राद्धे, मनुः, २३६       | विश्वेभ्यः श्राद्धदेवेभ्यः, ब्रह्मपु., १८४ |
| विप्राङ्गुष्ठं गृहीत्वा तु, ब्रह्मपु.,१५१ | विषच्छदाहतं मांसं, हारी., ५३               |
| विप्राणां क्षालयेत्पादान्, मत्स्यपु.,     | विषाणवर्षा ये खड्गाः, वि. स्मृ.,           |
| ११८                                       | 88                                         |
| वेप्राणामात्मनश्चैव, मत्स्यपु., १९७       | * विषुव, वि. स्मृ., १०                     |
| वेप्रानुद्धरते पापात्, छाग., १३३          | विष्टरांखीन् वपत्तत्र, यमः, २०३            |
| वेप्रान्तिके पितृन् ध्यायन्, मनुः,        | * विष्णुपदे, वि. स्मृ., ३१                 |
| १७३                                       | विसर्जयित मानुष्ये, ब्रह्मपु., २१          |
| वेप्रान्ते वापि विकिरेद् , मत्स्यपु.,     | विसर्जयेत् स्मरन् विष्णुं, ब्रह्मपु.,      |
| २२४                                       | २७८                                        |
| वेप्रान् प्रदक्षिणीकृत्य, बृह., २०४       | विसृज्य बाह्मणांस्तांस्तु, मनुः, ११२       |
| वेमुक्तः सततो धोरो, यमः, ६४               | वीक्ष्यान्धो नवतेः काणः, मनुः, ९६          |
| वेराट्सुताः सोमसदः, मनुः, ११०             | वीणावंशध्वनी वाथ, ब्रह्मपु., १९७           |
| वेळेपनार्थं दद्यातु, ब्रह्मपु., १५३       | वीरणाश्चीलपश्चैव, वायुपु., ११४             |
| वेवाहादावेकमेवात्र, छ.का., २७५            | * वीरान्नः पितरो, वि. स्मृ., २०६           |
| वेवाहादिः कर्मगणो, छ.का., २७५             | वृत्रं महेन्द्रश्च ततः, ब्रह्मपु., ११६     |
| वाविक्तेषु च तुष्यन्ति, देव., ३२          | वृथाजटी वृथामुण्डी, वायुपु., १३९           |
| ,, च दत्तेन, मनुः, ११५                    | वृथाजाता विरक्ताश्च, ब्रह्मप., ९५          |

#### पृष्ठसंख्या. पृष्ठसंख्या. वृथा तेनान्नपाकेन, शाता., वैष्णवीषु च ये सक्ताः, यमः, १३५ व्या दारांश्च यो गच्छेत्, वायुपु.,९३ \* वैष्णव्यर्चा यजुषा, कात्या., व्यामण्डाश्च जीटलाः, वायपु., त्रतिनो नियमस्थाश्च, यमः, 92 ६४ \* व्यालिङ्गिनः वि. स्मृ., त्रती यः स्त्रियमभ्येति, यमः, 69 90 वृद्धिकासस्तथाष्ट्रम्यां, त्रह्मपु., \* त्रात्यान्, वि. स्मृ., २७ 69 वृद्धौ यत्क्रयते श्राद्धं, भवि. पु., \* व्यजनं तालवृन्तं च, वायुपु.,१५७ वृषलीपतिश्च दानेन, यमः, \* व्यतीपातः, वि. स्मृ., 230 \* व्यतीपाती गजच्छाया, याज्ञ., १३६ वृषलः, यमः, वृषलीभिः प्रपीताश्च, यमः, \* व्यामिश्रत्वाद्, हारी., 63 3 \* वेत्रवत्याम् , वि. स्मृ., 38 वेदज्ञः सर्वशाखज्ञः, यमः, श 83 शकुनीनां निवासाश्च, वायुपु., \* बेद्पारगः, वि. स्मृ., ६९ १७० वेद्विक्रयिणों ह्येते, उज्ञना, शतं वै पाण्डुरोगी च, यमः, ७६ ९६ वेदविद्यात्रतस्त्राताः, यमः ६१,६५ \* शतद्वतीरे, वि.स्मृ., 38 वेदविद्याव्रतस्नातान्, मनुः, ६९ शतरुद्रा शताह्वा च, मत्स्यपु., 34 वेदविद्रक्षति त्वन्नं, यमः, शतायुश्चेव विज्ञेया, मनुः, 333 ६३ \* वेदाङ्गस्याप्येकस्य, वि. स्मृ., शत्रो देव्या अपः क्षिप्त्वा, याज्ञ., ६९ वेदार्थविडच्येष्ठसामा, याज्ञ., 80 184 वेदार्थवित्प्रवक्ता च, मनुः, ६३ शयनासनगानानि, वायुपु., 146 \* वेदो वेदाङ्गानि, हारी., शरणं रत्नसंपूर्णं, वायुपु., ६६ १५७ वैकङ्कतं नालिकरं, वायुपु., 80 शरीरप्रभवैदेंषिः, यमः, ५६ शरीरोपचये श्राद्धम्, भवि. पु., वैकुण्ठतीर्थं च परं, सत्स्यपु., 39 9 वैदर्भा चाथ वेगा च, मत्स्यपु,, 36 शर्कराकीटपाषाणैः, ब्रह्मपु., 48 शर्कराः क्षीरसंयुक्ताः, वायुपु., वैवस्वताय कालाय, ब्रह्मपु., २७८ 86 वैदयस्य चैव वक्तव्यं, महाभा., २२० शर्कराफलमूलं च, यमः, १७४ वैद्यानामाज्यपा नाम, मनुः, 230 शल्यकश्चत्रो मासान्, यमः, ४२ वैदयापतिः कृष्णपृष्ठः, देव., शशकूर्मयोस्तु मांसेन, मनुः, 200 88 वैश्वदेवं ततः कुर्यात्, आदित्यपु., शशः प्रीणाति षण्मासान्, यमः, ४२ शशी प्रीणयते देवान्, यमः, २२६ २२३ वैश्वदेवं प्रक्रवीत, मत्स्यपु., २२६ शरीः षाण्मासिकी तृतिः, देव., ४३ वैश्वदेवविद्दीनं तद्, भवि. पु., शक्षं कालायसं सीसं, देव., १३७ वैश्वदेवविहीने तु, मार्क. पु., \* शस्त्रहतानां, वि.स्मृ., २७२ २६ वैश्वदेव्यां तृतीयायाम् , ब्रह्मपु., \* शाकंभयाम्, वि.स्मृ., 28 30

\* शकुनेन सप्त, पैठी.,

88 \*\* \*

वैष्णवी काइयपी चैव, वायुपु., २१८

| 480 | 3 | 8 | 0 |
|-----|---|---|---|
|-----|---|---|---|

| पृष्ठसंख्या.                             | पृष्ठसंख्या.                             |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| शकुनैश्चतुरो मासान्, देव., ४३            | शुध्यर्थामिति तत्प्रोक्तं, भवि. पु., ७   |
| शाकै: कार्या तृतीया स्याद्, वायुप्.,     | शुन्धन्तां लोकाः, ब्रह्मपु., १५३         |
| शाकः कावा उताचा राज्य १७                 | शुभांस्तु सूपशाकाद्यान् , मत्स्यपु.,     |
| शाखान्तगं वाष्यध्वर्युं, मनुः, शाता.,    | २३४                                      |
| राजान्या या गडुंग डिंग पुष               | शुश्रवामभिपन्नानां, वारा. पु., २४८       |
| शाश्वतान् प्राप्यते लोकान्, यमः,         | शूद्रपेष्या भृतो राज्ञा, हारी., ७५       |
| २२३                                      | श्रुद्रजीवीपजीवी च, देव., ९९             |
| शाल्यनं द्धि मध्वक्तं, त्रह्मपु., २६९    | * शूद्रयाजिनः, वि.स्मृ., ८९              |
| शिखिभ्यो धात्रकेभ्यः, वायुपुः, ९३        | श्रद्रशिष्यो गुरुश्चेव, मनुः, ८५         |
| शिवभक्तः पितृपरः, मत्स्यपुः, ६२          | शूदाचार्यः सुताचार्यः, यमः, ८३           |
| शिवमस्तिवति शेषाणां, बैज., २५५           | * शूदान्नपुष्टान् , वि.स्मृ., ८९         |
| शिवां च बुद्धिं, ब्रह्मपु.,              | शूद्रान्नरसपुष्टाङ्गाः, शङ्खः, ८७        |
| ,, हि बुद्धिं, वायुपु., २१७              | शूद्रापुत्राः स्वयंदत्ताः, हारी., १००    |
| शिवा आपः सन्तिवति च, छ का.,              | शुद्रोऽत्यमन्त्रवत्कुर्याद् , मत्स्यपु., |
| २७४                                      | २३५                                      |
| शिशुरप्यमिहोत्री च, यमः, ६४              | * श्वतिमिति दैवे, हारी., २०४             |
| शिष्टेभ्यो दीयतां चैतद्, ब्रह्मपु.,      | शेषमञ्जमनुज्ञातं, शाता., २२७             |
| २१३                                      | शेषान् वित्तानुसारेण, ब्रह्मपु., १२१     |
| * शिष्यांश्चेके सगोत्रांश्च, गौत.,       | शैलेशं श्रीकरं तीर्थं, मत्स्यपु., ३६     |
| ७२,७७                                    | शोणपातश्च विख्यातो, मत्स्यपु., ३८        |
| * शिष्यानीप गुणवता, वसि., ७२             | * शोणस्य, वि. स्मृ., ३१                  |
| शीबामाह्वानयेद्भमिं, वारा. पु. २४७       | शोभनं लभते यानं, वायुपु., १५७            |
| शतिलमनं शौद्रं, यमः, १७९                 | शौचाचारपरिभ्रंशाद्, देव., ९९             |
| शुक्रतीर्थं च विख्यातं, मत्स्यपु., ३५    | इमश्रुकर्म कारियत्वा, वारा.पु., २४६      |
| ग्रुकाः सुमनसः श्रेष्ठाः, ब्रह्मपु., १५६ | इमश्रुकर्माशिरःस्नान, देव., ११७          |
| शुचयो निर्मलाः पुण्याः, देव., २३०        | इयामाका हस्तिनामानो, वायुपु., ४७         |
| शुचिं देशं परीक्ष्याथ, यमः, ११५          | इयामाकैरिक्षुभिश्चैव, वायुपु., ४६        |
| ,, ,, विविक्तं च, मनुः, बृहः,            | इयामाकैस्तु विशेषेण, ब्रह्मपु., १६       |
| ११५                                      | 9                                        |
| शुचिर्भूत्वा तु विधिवत्, वारा.पु.,       | इयावद्न्ताः कुनिखनः, यमः, ८२             |
| 286                                      | श्रद्धया दीयते यस्माद्, बृह., १७६        |
| * गुचीनुपसृष्टा, हारी., १२३              |                                          |
| * शुचीन मन्त्रवतः, आप., ६२               | ,, प्राप्यते धर्मः, बौधा., १७८           |
| शुचौ देशे विविक्ते च, यमः, २०३           | ,, शोध्यते चुद्धिः, बौधाः, १७८           |
|                                          |                                          |

### APPENDIX E

| पृष्ठसंख्या.                                                             | पृष्ठसंख्या.                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| श्रद्धा च नो मा व्यगमद्, कात्या.,                                        | श्राद्धकुरस समाप्रोति, देव., २३२                                              |
| २००                                                                      | श्राद्धदः पञ्चद्रयां तु, मनुः, २५                                             |
| ,, ,, ,, बृह.,२०४                                                        | श्राद्धनाशो मौननाशः, ब्रह्मपु., १२१                                           |
| ,, ,, ,, सनुः,२१२                                                        | श्राद्धभुग्वृषलीतरुपं, बृह., मनु:, देव.,                                      |
| ,, ,, ,, यम:,२०३                                                         | २२९                                                                           |
| ,, ,, ,, याज्ञ.,१९९                                                      | श्राद्धभोजी समुच्छिष्टं, देव., १९२                                            |
| ,, ,, ,, वि.स्म <u>ृ.,</u>                                               | श्राद्धममितः कार्यं, छ. का., २५१                                              |
| २०७                                                                      | श्राद्धमेतेषु दत्तं च, मत्स्यपु., ३८                                          |
| * श्रद्धान्वितः श्राद्धं, कात्या., १७८                                   | ,, यहत्तं, मत्स्यपु., ३६                                                      |
| श्रद्धापवर्गे विप्रस्य, सहाभा., २२०                                      | ,, ,, वि. स्मृ., १०<br>,, सर्वेषु, मत्स्यपु., ३७                              |
| * श्रद्धायुर्त, कात्या.; १४                                              |                                                                               |
| श्रपयेचापरे वहाँ, ब्रह्मपु., २७८                                         | श्राद्धमेतेष्वकुर्वाणो, वि. स्मृ., १०                                         |
| श्रवणेन गतिं पुण्यां, ब्रह्मपु., २९                                      | श्राद्धसंपद् आतिथ्यम्, छक्ष्मीः, १                                            |
| श्राद्धं कृत्वा प्रयत्नेन, शङ्खः, १७५                                    | श्राद्धस्य पूजितः कालः, देव., १८                                              |
| ,, कृत्वा परश्राद्धे, शाता., २२९                                         | ,, पूजितो देशो, देव., ३२                                                      |
| श्राद्धं जीवत एवात्र, लक्ष्मी., २                                        | श्राद्धस्तरूपं तद्भेदो, लक्ष्मी., १                                           |
| ,, तु कृत्वा प्रथमं, ब्रह्मपु., २६६                                      | श्राद्धामिकार्ये दानं च, मत्स्यपु., ३८                                        |
| ,, तु पौर्णमास्यां च, ब्रह्मपु., २७                                      | श्राद्धादि मातापितृभिः, ब्रह्मपु.,२६५<br>श्राद्धाधिकारिणोऽप्यत्र, लक्ष्मीः, २ |
| ,, तेनापि कर्तव्यं, ब्रह्मपु., २१                                        | अद्भावकारिणाऽज्यत्र, लक्ष्माः, र<br>अद्भावकारिणाऽज्यत्र, लक्ष्माः, र          |
| ,, दत्त्वा च भुक्त्वा च, वसि.,                                           | श्राद्धे दत्त्वा पितृभ्यस्तु, वायुपु.,१५७                                     |
| वृ. शाता., २२८<br>,, शङ्घः, ११०                                          | ,, निमन्त्रितो विप्रो, देव., १०८                                              |
|                                                                          | ,, नियुक्तो भुञ्जानो, यमः, १८८                                                |
| श्राद्धं परां तृप्तिमुपेत्य, वि. पु., १४                                 | ,, ,, भोका च, वि.पु.,२२९                                                      |
| ,, प्रति रुचिश्चैव, याज्ञ., ९                                            | * श्राद्धे नैतान्, पैठी.,                                                     |
| -0-22                                                                    | श्राद्धे नोद्वासनीयानि, वसि., २२६                                             |
|                                                                          | ,, पितृगणस्तृप्तिं, वि. पु., १३                                               |
| ,, सुक्तवा यद्वाच्छष्ट, मनुः, १९२<br>,, विषुवतोः कुर्यात्, ब्रह्मपुः, १७ | ,, प्रशस्तारितथयो, मनुः, १४                                                   |
| ,, साधारणं नाम, मत्स्यपु., २३५                                           | ,, वर्ज्याः प्रयत्नेन, ब्रह्मपु., ११४                                         |
| श्राद्धकर्माणि शस्तानि, आदिसपु.,४८                                       | श्राद्धेषूपानहीं दद्याद्, वायुपु., १५७                                        |
| श्राद्धकाले प्रशंसन्ति, हारी., ४६                                        | श्राद्धे ह्यतानि यो द्याद्, वायुपु.,                                          |
| श्राद्धकालेषु यद्भुङ्को, हारी., १८९                                      | १५८,१५९                                                                       |
| श्राद्धकाले समाहूतान्, देव., ११७                                         | * श्रावण्याग्रहायि, वसि., १६                                                  |
| श्राद्धकुच्छाद्धभुक् चैव, मत्स्यपु.,२२९                                  | * श्रियं सार्पे, वि. स्म.,                                                    |
| Year Young Land                                                          |                                                                               |

श्रीपणीं च नदी पुण्या, मत्स्यपु., ३७ श्रीपतेश्च तथा तीर्थं, मत्स्यपु., ३९ श्रुतशीलोपसंपन्नं, वसि., १२४ श्रुतन्नतिवहींनैश्च, शाता., १३५ श्रीनाथध्यानसिन्धु, लक्ष्मी., १ श्रेष्ठं छत्रं च यो द्यात्, वायुपु.,

240 श्रष्टमाहुस्त्रैककुर्म् , वायुपु., २२८ \* श्रेष्ट्रचमभिजिति, वि.स्मृ., 26 \* श्रोत्रियाननवद्यान्, कात्या., ६१ श्रोत्रियान्वयजश्चेव, मनुः, ६२ \* श्रोत्रियान् वाग्रूप, गौत., ६० श्रोत्रिया भोजनीयांस्तु, बृह., २४६ श्रोत्रियायैव देयानि, मनुः, 40 श्रोत्रियो ब्रह्मचारी वा, यमः, १३२ श्लेष्मातको नक्तमालः, वायुपु., १७० श्वः करिष्य इति ज्ञात्वा, वारा. पु.,

२४६ यः कर्तास्मीति निश्चिस, देव., १०३ यक्रीडी इयेनजीवी च, मनुः, ८६ यपाकषण्डपिशुनाः, बृह., १३८ \* यः श्राद्धं करीष्यामीति, पैठी.,

१२३ \* श्वः श्वो नापिता, निगमः, १५० श्वश्र्वादीनां तथा पत्नी, हारी., २०५ श्वा चैव हन्ति श्राद्धानि, वायुपु.,

१४० श्वाविट्सूकरसंमृष्टं, वायुपु., १४० श्वा तु दृष्टिनिपातेन, मनुः, १३६ ,, यमः, १३७ श्वातिः शिपिविष्टः, आप., ९० श्वेतचन्दनकर्पूर, ब्रह्मपु., १५३ श्वेताकमन्दारमये, ब्रह्मपु., १५४ पृष्ठसंख्या.

\* श्वोचेति वा श्राद्ध, शः छि., १०३ \* श्वोभूत एकानुद्दिष्टं, हारी., २५१

#### ष

| * षट् छागेन, कात्या.,               | 83  |
|-------------------------------------|-----|
| ,, वि. स्मृ.,                       | 88  |
| षडङ्गविज्ज्ञानयोगी, ब्रह्मपु.,      | 90  |
| षडृत्श्वं नमस्कुर्यात्, मनुः,       | २०८ |
| षड्भ्यः पितृभ्यस्तद्तु, छ. का.,     | २७२ |
| षण्डको वातजः षण्डः, दैव.,           | १०१ |
| षण्डो मूकश्च कुनखी, ब्रह्मपु.,      | 94  |
| षण्मासांदछागमांसेन, मनुः,           | 88  |
| षष्टिं काणः शतं षण्डः, यमः,         | 98  |
| * षष्ठीं धन, हारी.,                 | २६  |
| * षष्ठेऽध्वशीलो, आप.,               | २५  |
| षष्टचां तु बालरक्षार्थं, ब्रह्मपु., | २७  |
| ,, चूतं कृषिं चापि, मनुः,           | 28  |
| * षष्ठचां चूत, कात्या.,             | 28  |
| ,, पशु, पैठी.,                      | २६  |
| षष्ठयैव निसं तत्कुर्याद्, छ. क      | ſ., |
|                                     | २७४ |
|                                     | 1-0 |

#### स

संगच्छध्वं संवदध्वं, बैज.. २५५ संगमे यत्र तिष्ठन्ति, मत्स्यपु., 38 संगृह्य पाणिना पाणिं, वाराः पु.,२४९ संघातान्तर्गतैश्चैव, वि. पु., २६५ संघातान्तर्गतैर्वापि, वि. पु., २६४ संतप्तवालुकां भूमिम्, वारा.पु.,२४० संतारयति दुर्गाणि, वारा. पु., २४७ संतिष्ठमानेष्वर्हत्सु, हारी., १६५ संध्ययोरुभयोश्चेव, मनुः, २३ २३ शाता., १५४ | संध्यारात्र्योर्न कर्तव्यं, वि. स्मृ., २३

| पृष्ठसंख्या.                         | पृष्ठसंख्या.                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| * संध्योपासन, वि. स्मृ., ८९          | स एव विद्याद्द्रौ पिण्डौ, मनु:, २४३     |
| * संपन्नं पृष्ट्वा, आश्व. गृ., २०१   | स एवोपपितर्ज्ञेयो, देव., ९७             |
| * संपन्नामिति, कात्या., २७०          | स कालः कुतपा नाम, शाता, १३०             |
| संपन्निमिति तृप्ताः स्थ, छ. का.,२७३  | स कीलक इति प्रोक्तों, देव., १०२         |
| संपन्नीमयभ्युदये, मनुः, २१२          | सकुदेव भवेच्छ्राद्धम्, छ. का., २७५      |
| * संपन्नमित्याभ्यु, वसि., २१२        | सक्टदेवाहरेद्दर्भान्, वायपु., २१७       |
| संपूजयेद्यतिं श्राद्धे, छागः, १३३    | सक्तून् लाजांस्तथापूपान्, वायुपु.,      |
| संपृक्तेष्वाकुलीभावः, सत्स्यपु., २६२ | 89                                      |
| संभेदश्चण्डवेगायाः, मत्स्यपु., ३५    | सगोत्राद्वान्यगोत्राद्वा, मरी., २४२     |
| संभोजनी साभिहिता, मनुः, ७४           | स चाप्यगारदाही स्याद्, देव., १०१        |
| सीमश्रा या चतुर्दस्या, छ. का., ११    | सचैलस्तपनं कृत्वा, वारा. पु., २४७       |
| संयोज्याक्षतकर्कन्धु, छ. का., २७४    | सततं नैमिषारण्ये, वि. स्मृ., ३१         |
| * संघत्सरं गव्येन, आप., ४५           | ,, योगयुक्तानां छाग., १३३               |
| ,, कात्या., ४३                       | * सततमादित्य, वि. स्मृ., २८             |
| ,, वि. स्मृ., ४४                     | स तस्मिन् दिवसे श्राद्धे, ब्रह्मपु., २९ |
| संवत्सरं तु गव्येन, मनुः, ४१         | स ताहशेभ्यः पुत्रेभ्यो, ब्रह्मपु., २६६  |
| * संवत्सर:, हारी.,                   | ,, तानाह पुनः शेषं, त्रह्मपु., २१३      |
| संवत्सरकृतं पुण्यं, यमः, १०७         | ,, तु वेदावदां तस्य, यमः, १३२           |
| * संवत्सरमेकं, बैज, २५५              | सित्कयां देशकाली च, मनुः, बौधा.,        |
| * संवत्सरमेवं, शाङ्खा., २४४          | शाता., १२०                              |
| * संवत्सरान्ते, पैठी., २५२           | * सत्यं क्रोयं च शौचं, पैठी., १२८       |
| संवत्सरान्ते प्रेताय,वि.स्मृ., २५४   | * सत्यपूतः, वि.स्मृ., ६९                |
| * ,, विसर्जनं,पैठी.,२५५              | सत्यवन्तश्च धीराश्च, यमः, ६५            |
| * संवत्सराभ्यन्तरे, वि. स्मृ., २५४   | सित्रिणो नियमस्थाश्च, यमः, ६५           |
| संवत्सरे तु विज्ञेयं, शाता., २५३     | सद्क्षिणाश्च सतिलाः, ब्रह्मपु., २७०     |
| संवाह्य चरणौ तस्य, वारा. पु., २४९    | सदा परिचरेद्भक्ता, छ.का., २७३           |
| * संवृते न श्राद्धं, वि. स्मृ., १३८  | सदैवं भोजयेच्छ्राद्धं, शाताः, १४१       |
| संसारमाचनं तीर्थं, मत्स्यपु., ३९     | ,, पितृहा स स्यात्, मत्स्यपु.,          |
| संस्रजतु त्वा पृथिवी, ब्रह्मपु., २५६ | २६२                                     |
| * ,, वि. स्मृ., २५ <b>४</b>          | सद्भिश्च निन्दिताचारः, यमः, ८३          |
| संस्कृतं व्यञ्जनाद्यं च, बृह., १७६   | सन्ति वेदविरोधेन, वायुपु., ९३           |
| ु,, स्थानमायाति, हारी., १८६          | सपवित्रान् कुशान् भूमौ, ब्रह्मपु.,      |
| संस्थितायां तु भार्यायां, शाता.,     | 288                                     |
| व. जाता. २५८                         | सापिण्डसन्ततिवोपि, वि.पु., २६४          |

| <b>पृष्ठ</b> सं                   | ख्या.   | पृष्ठसंग                            | ्या.        |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|
| सपिण्डीकरणं चेति, छ.का.,          | २५१     | समिद्र्ये प्रशस्ताः स्युः, वायुपु., | ६९          |
| सापण्डाकरण पार्त, उत्तर,          | २६७     | समिद्भिः षट्फलोत्थाभिः, वायुपु      | .,          |
| ,, ताला, साक उ.,                  | २५३     |                                     | १६९         |
| ,, स्त्रीणां, वि.स्मृ.,           | २५८     | समुत्सृ जेद्भुक्तवताम्, मत्स्यपु.,  | २३४         |
| » सपिण्डीकरणमकृत्वा, आश्व.        |         | ,, ,, ,, मनुः, वि.                  | ₹मृ.,       |
| क सापण्डाकरणमञ्जला, जात्यः        | 284     |                                     | २११         |
| सपिण्डीकरणश्राद्धं, लक्ष्मी.,     | २       | * समुदेतांश्च, आप.,                 | १७६         |
| सिपण्डीकरणादूर्ध्वं, जाबा.,       | २६१     | * समुद्रयान, वि.स्मृ.,              | २८          |
| ,, ,, शाता.,                      |         | समुद्रयायी वन्दी च, मनुः,           | 64          |
| गु.शाता.,                         | २५८     | ,, वान्ताज्ञी, यमः,                 | ८३          |
| सपिण्डीकरणान्ता च, शाता.,         | २५३     | स महो नरकं याति, मनुः,              | १९२         |
| सपितुः पिण्डकृत्येषु, छ.का.,      | २३९     | ,, मूढोऽनिष्कृतिः प्राहुः, देव.,    | १९२         |
| सपुष्पाञ्जलिमादाय, ब्रह्मपु.,     | 284     | समूलस्तु भवेद्भः, यमः,              | ११३         |
| * सप्त कौर्मण, कात्या.,           | 83      | समूलांस्तान् कुशान् वहा, ब्रह्म     | <b>[.</b> , |
| सप्तगोदावरीतीर्थं, मत्स्यपु.,     | 39      |                                     | २१९         |
| सप्तभ्यो यमसंज्ञेभ्यो, ब्रह्मपु., | २७८     | सम्यक् संवत्सरे पूर्णे, देवलः,      | २५२         |
| * सप्तमीं पद्य, हारी.,            | २६      | स योषिद्भयः पृथग्दद्याद्, छः        | का.,        |
| * सप्तमे कर्षे, आप.,              | २५      |                                     | २६०         |
| * सप्तम्यां वृद्धि, पैठी.,        | २६      | * सरिद्वरासु, वि.स्मृ.,             | 3?          |
| * सप्त रौरवेण, वि.स्मृ.,          | 88      | * सरयूतीरे, वि.स्म.,                | 3?          |
| सप्तवर्णिां पितृणां च, वायुपु.,   | 196     | सरलो देवदारुश्च, वायुपु.,           | १६९         |
| सप्तर्षे वृष्णिकूपे च, शङ्खः,     | ३२      | * सर्पिमांसमिति, आप.,               | १७६         |
| सप्ताचिषं प्रवक्ष्यामि, वायुपु.,  | 196     | सर्पिःसिद्धानि सर्वाणि, वायुपु.     |             |
| * सप्तार्षे, वि.स्मृ.,            | 39      | सर्वं च ते यथावत्स्युः, यमः,        | 46          |
| समतीते दशाहे तु, रामायण,          | 289     | ,, पितूणां दातव्यं, वायुपु.,        | १५६         |
| समभ्यच्योदपात्रं च, बृह.,         | २०४     | ,, प्रदक्षिणं कार्यं, भिनः पु.,     | <b>Ę</b>    |
| समयानां च भेत्तारः, यमः,          | ८२      | ,, यज्ञीपवीतेन, ब्रह्मपु.,          | २६९         |
| * समरविजयं, वि.स्मृ.,             | २८      | सर्वकामैश्च बन्नाति, हारी.,         | २५६         |
| समर्घं पण्यमाहृत्य, यमः,          | . 99    | ,, स यजते, म                        |             |
| समानमस्तु वो मनो, बैज.,           | २५५     |                                     | ४६          |
| * समानीव आकृतिः,आश्व.प            | r., २५३ |                                     | २६          |
| " " वैज.,                         | २५५     | सर्वज्ञो वेदावित्सत्री, मत्स्यपु.,  | ६२          |
| समाप्ते तु पशुश्राद्धं, हारी.,    | २५६     | सर्वतः पितरः पूज्याः, देव.,         | २३०         |
| समाहितमनास्तत्र, देव.,            | १०३     | । * सर्वतः समवदाय, आप.,             | २२८         |

| पृष्ठसंख्या.                         | पृष्टसंक्या,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सर्वभूतान्तरात्मानं, यमः, २३२        | स सर्वकामसंयुक्तो, हारी., १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| सर्वमन्नमुपादाय, याज्ञ., १९९         | ,, स्वर्गाच्च्यवते लोकात्, मनुः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * सर्वहोहेन छागेन, पैठी., ४४         | 68 as a second s |
| सर्वव्याधिहरं पुण्यं, मत्स्यपु., ३ ५ | सहपिण्डिकियां कृत्वा, ब्रह्मपु., २५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सर्वस्मात्प्रकृताद्त्रात्, बृह., २०४ | सहस्रं तु सहस्राणां, यमः, १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| सर्वस्मादन्नमुद्ध्य, छ.का., २७४      | " हि सहस्राणां, मनुः, ५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * सर्वस्मिन् वा, गौत., १५            | सहस्रसंमितं प्राहुः, हारी., ६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * सर्वहुतं सर्व, आश्व., श्रौ., २४०   | सहस्राक्षं हिरण्याक्षं, मत्स्यपु., ३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सर्वाण्यस्वामिकान्याहुः, यमः, ११६    | सा गौरी तत्सुतो गौरः, मत्स्यपु.,७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * सर्वान् कामान्, वि.स्मृ., २६,२८    | सामेर्निरमेश्चापचे, मत्त्यपु., २३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * सर्वान्नप्रकारम्, श.छि., २०२       | सा चाम्रोदिधिषूर्ज्ञेया, छौगा., ९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * सर्वान् श्रवणे, वि.स्मृ., २८       | साधुभिः सान्निमन्त्रयेत्, यमः, १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सर्वारम्भनिवृत्तानां, छाग., १३३      | सानुचराणां यत्नेन, वायुपु., २१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्वे गृहस्थमायान्ति, वायुपु., १७    | सामस्वरिवधिज्ञश्च, मत्स्यपु., ७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,, ते मनुना प्रोक्ताः, यमः, १००      | सामान्यमिति शेषाणां, देव., २१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,, ते मैत्रिणा प्रोक्ताः, हारी., १०० | सायं प्रातः प्रदीयन्ते, हारी., ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,, पुनरभोज्याः स्युः, देव., ८०       | सार्ववर्णिकमन्नाद्यं, मनुः, वि.स्मृ.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,, वार्घीणसं प्रोक्तम् , तिगमः, ४२   | 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सर्वेषां तु मतं कृत्वा, मरी., २६३    | सार्ववर्णिकमन्नाद्यम्, मत्स्यपु., २३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सर्वेषामेव भूतानां, वायुपु., १३९     | सावित्रीज्ञाः क्रियावन्तः, महाभा.,७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सर्वेष्वंशहरा माता, वृ. शाता., २५८   | सिक्ते मधुघृताभ्यां च, ब्रह्मपु., १५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * सर्वेष्विप संगमेषु, वि.स्मृ., ३१   | * सितानि च सुगन्धीनि, वि.स्मृ.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * सर्वेष्वेवापरपक्ष, आप., २५         | १५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| स वसन् वै विमानामे, वायुपु.,१५७      | सिद्धाः कृताश्च भक्ष्याश्च, ब्रह्मपु., ५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| स वै दुर्त्राह्मणा नाम, यमः, ७५      | सिद्धार्थकैः कृष्णतिलैः, वायुपु., १४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,, वार्धुषिको नाम, यमः, ९९           | * सिन्धोस्तीरे, वि.स्मृ., ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सन्यादंसात् परिश्रष्टं, शाता., १९१   | सीमन्तोन्नयने चैव, वि.पु., २६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| सन्याहतिं सप्रणवां, ब्रह्मपु., २१४   | * सुगन्धायाम् , वि.स्मृ., ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सन्याहतिकां गायत्रीं, याज्ञ., १८७    | सुगन्धि मत्स्यमांसं च, वायुपु., ४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सन्येतराभ्यां पाणिभ्यां, वायुपु.,    | सुपर्णिकिन्नराणां च, मनुः, ११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २१७                                  | सुमहज्ज्वलनप्रख्यं, वायुपु., १५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सन्येन चोपवीतेन, शाता., २७१          | सुरभीणि तु स्नानानि, वायुपु., १५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| सन्योत्तराभ्यां पाणिभ्यां, वायुपु.,  | * सुरूपवतः, वि.स्ष्ट., २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| २१६                                  | * सुरूपान् , वि.स्म., २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

manisar.

# ३४६ KRTYAKALPATARU ŚRĀDDHAKĀNDA

| पृष्ठसंख्या.                               | કુકલ <b>લ્યા</b> •                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| सुवर्णरूप्यद्भेंस्तु, ब्रह्मपु., २५६       | * सीवर्णराजती, कात्या., १४७            |
| गर्मण्यं च ते ब्रयः ब्रह्मप २६९            | स्तोकं स्तोकं समुद्धृत्य, बृह., १२५    |
| सुसंपन्नमिति प्रोक्ते, छ.का., २७३          | स्तोतव्यानि च सन्त्राणि, वारा.पु.,     |
| * सुसंपन्निमतीतरे, कात्या., २७०            | २४८                                    |
| सुस्वनैस्ते विबोध्यन्ते, वायुपु., १५७      | स्तोतव्या चेह पृथिवी, वायुपु.,२१८      |
| * सूचकान् , वि.स्मृ.,                      | * स्त्रियः प्रतिपदि, कात्याः, २४       |
| सूचकाः पोषकाश्चैव, यमः, ८२                 | स्त्रियो रक्ताम्बरा येषां, वायुपु., ९३ |
| सूर्येन्द्रोः कर्मणी ये तु, छ.का., २७५     | * स्त्रीकपूत्रेयं, वि.स्मृ., २६०       |
| * सृष्टं दत्तमा, आश्व.गृ., १६१             | स्त्री च पुंभावसास्थाय, देव., १०२      |
| सृष्टिर्मृष्टिर्द्विजाश्चाय्याः, मनुः, १२७ | स्त्रीणामध्येवमेवतद्, मार्क. पु.,२६७   |
| सेन्द्रफेना नदी पुण्या, सत्स्यपु., ३८      | स्त्रीशूदायानुपेताय, ब्रह्मपु., १९३    |
| सैन्धवं लवणं यच, राह्वः, १८०               | स्थविरांस्तपास्विना दान्तान्,यमः,६५    |
| सोद्कं विकिरेदन्नं, इंड., २०४              | * स्थानत्रये च, वि.स्मृ., २५०          |
| सोपानत्कश्च यद्भङ्कः, मनुः,                | स्थानोपलेपन भूमिं, वारा.पु., १०४       |
| शाता., यमः, १८९                            | * स्थितिरविच्छिन्न, हारी., ६६          |
| " "                                        | स्थित्वैवं निभृतः कर्ता, देव., १७४     |
| सोमपा नाम विप्राणां, मनुः, ११०             | स्नपनाभ्यञ्जनं दद्याद्, वारा.पु., २४७  |
| सोमपाश्च कवेः पुत्राः, मनुः, १११           | * स्नातकानेके, कात्या., ६१             |
| सोमवन्तो बर्हिषदः, ब्रह्मपु., १५२          | स्नातको जप्यानिरतः, यमः, ६४            |
| सोमविक्रयिणे विष्ठा, मनुः, ९५              | स्नात्वा ऋणत्रयं तत्र, वायुपु., ३३     |
| सोमाय त्वा पितृमते, ब्रह्मपु., २७७         | स्नात्वा चैव शुचिर्भूत्वा, वारा. पु.,  |
| * सोमाय पितृमते, वि.स्मृ., २५०             | २४६                                    |
| ,, ,, श.लि., १६२                           | स्तिग्धमुद्धणं च यो दद्याद् , वायुपु., |
| सोमायेति च वक्तव्यं, वायुपु., २१८          | 86                                     |
| सोमोपहूताः प्राक् सोमः, हारी.,             | * स्नेहवति त्वेवान्ने, आप., ४५         |
| 888                                        |                                        |
| सोमो यमोऽङ्गिराश्चैव, हारी., १११           |                                        |
| सौभाग्यं चाथ माधूके, ब्रह्मपु., १५४        | स्रतं नखेश्रतुर्भिश्र, यमः, १७९        |
| * ,, चान्द्रे, वि.स्मृ., २८                | स्रोतसां भेदकश्चैव, मनुं, ८६           |
| * ,, त्रयो, वि.स्मृ., २६                   | स्यान्नवम्यामेकखुरं, मनुः, २४          |
| * ,, भाग्ये, वि.स्मृ., २८                  |                                        |
| * सौभाग्यकाम, हारी., ४९                    | स्वकुलं पृष्ठतः कृत्वा, यमः, १००       |
| सौमनस्यमस्त्वित च, छ.का., २७४              | ,, हारी., १००                          |
| सौम्यां घेतुं ततो द्दाद् ,बह्मपु.,२७७      | स्वगृह्योक्तेन विधिना, मत्स्यपुः, १७०  |

284

स्वदितं विकिरे त्रूयाद्, मत्स्यपु.,२४५

\* स्वदितमिति, विस., २१२

,, शाङ्खा., २४४

स्वधमिनिरताः क्षान्ताः, यमः, ६१

\* स्वधां वाचियत्वा, श. छि., २०२

स्वधाकारनमस्कार, त्रह्मपु., २७८

स्वधाकारः परा ह्याशीः, मनुः, २१२

स्वधामन्त्रं च तत्तमात्, त्रह्मपु.,१५४

\* स्वधा वाच्यतामिति, आधा. गृ.,

स्वधास्त्वत्येव ते ब्र्युः, मनुः, २१२ स्वधिति चेति वक्तव्यं, यमः, २०३ ,, युक्तवाहाय, ब्रह्मपु., २७९ स्विपतृभ्यः पिता दद्यात्, छ. का., २७६

स्वभर्तृपिण्डमात्राभ्यः, छ. का., २६०

स्वमाता कुरुते तेषां, ब्रह्मपु., २६६ स्वयम्भुवे नमश्चेव, वायुपु., १९८ स्वर्ग द्यापद्यमोजश्च, याज्ञ., २८ \* स्वर्ग कृत्तिकासु, वि. स्मृ., २८ \* स्वर्गमार्गपदे, वि. स्मृ., ३१ स्वरूपे कृश्चे स्फुलिङ्गे वा, ब्रह्मपु.,१६८ स्वसंज्ञालक्षणास्ते स्यु:, देव., ७९ स्वस्तिवाचनिकं कुर्यात्, मत्स्यपु.,

२२० स्वस्ति वाच्य च विप्राय, वारा. पु., २४९

,, ,, प्रसन्नात्मा, शङ्कः,२११ स्वस्यस्तु विसृजेदेवं, आश्व. गृ. प., २४५

स्वस्त्युद्कमथाक्ष्यं, ब्रह्मपु., २५८ स्वाध्यायं कलहं चैव, मत्स्यपु., २२९ स्वाध्यायं श्रावयेत्पित्रये, मतुः, १९६

### पृष्ठसंख्या.

स्वाध्यायज्ञाननिष्ठाश्च, मनुः, ५९ स्वाहाकारेण हुत्वामौ, छ. का., १७१ स्वाहा कुर्यात्र चात्रान्ते, छ. का., १७१

स्वास्तीर्णशयनं दत्वा, वायुपु., १५९ स्वेन भर्त्रा समं श्राद्धं, बृह., २५९ स्वेन स्वेनैव गोत्रेण, शाता.,

वृ. शाता., २५८

#### ह

हतमश्रोत्रियं श्राद्धं, बृहः, २४६ हरित राक्षसास्तस्य, वाराः पु.,१८८ हरिताश्च सिपञ्जू लाः, ब्रह्मपु., ११४ हषेयेद्ब्राह्मणांस्तुष्टो, मनुः, १७८ हलादियोगादिषु च, छ. का., २७५ \* हिविरित्येवं, श. लि., १८६ हविर्गुणा न वक्तव्याः, मनुः, हारीः, वि. स्मृ., यमः, शाताः, उशना,

हविभिः कव्यमन्त्रेण, देव., २१० हविःशेषं तते। मुष्टिम्, देव., 290 हविषा संस्कृतानां तु, वायुपु., हविष्याणि विवर्ज्यानि, स्मी., हविष्येण विशिष्टेन, भवि. पु.,७,२०४ \* हविष्षु चैवम्, गौत., ५६ हवींषि चाश्राति, यमः, १२६ हव्यानि तु यथाश्राद्धम्, मनुः, 49 हस्तं प्रक्षाल्य यश्चापः, शाता., १९१ हस्तदत्ता च या भिक्षा, यमः, १७९ हस्तद्त्तानि सुक्त्वा च, यमः 208 हस्तद्त्तास्तु ये स्नेहाः, शाता., वसि., वृ. शाता., 860

हस्तमात्रावाह्यभूमेः, ब्रह्मपु., २१४ हस्तः शतभिषक् स्वातिः, देवः, १८

## 386 KRTYAKALPATARU SRADDHAKANDA

| मुष्ठ स                          | तंख्या. | वृष्ठः                             | संख्या. |
|----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| हस्तिगोऽश्वोष्ट्दमको, मनुः,      | ८६      | * हुतशेषं दत्त्वा, कात्या.,        | १८६     |
| हस्तेन घृतं शौद्रं, यमः,         | १७९     | हुतशेषं प्रदद्यात्तु, याज्ञ.,      | १६१     |
| * हस्तेन घृत, वि. स्मृ.,         | १७९     | * हुतोच्छिष्टं, हारी.,             | १६३     |
| हस्त्रश्वरथयानानि, ब्रह्मपु.,    | २२०     | हुत्वा प्राधानिकस्थाने, ब्रह्मपु., | २७८     |
| हिंस्रो वृषलपुत्रश्च, मनुः,      | ८६      | हुत्वा नीतिविधानेन, हारी.,         | २५६     |
| हिङ्ग द्रव्येषु सर्वेषु, महाभा., | 42      | हुत्वैवसामिषिण्डानां, देव.,        | २१०     |
| हिरण्यरत्नभागानाम्, देव.,        | २१२     | हृद्यानि चैव मांसानि, मनुः,        | १७४     |
| * हिएयवर्णा, आश्व. गृ.,          | 186     | हेमन्तग्रीष्मवर्षासु, मनुः,        | २२      |
| ,, कात्या.,                      | १४७     | हेमन्ताय नमस्तुभ्यं, ब्रह्मपु.,    | २१६     |
| हीनाङ्गः पतितः कुष्ठी, देव.,     | १३७     | होमान्तः पितृयज्ञः स्यात्, यज्ञ    | 1.      |
| हीनाङ्गाश्चाधिकाङ्गाश्च, शङ्खः,  | 20      | परि.,                              | २३८     |
| * हीनाधिकाङ्गान्, वि. स्मृ.,     | 68      | होमे प्रदाने भोज्ये च, मतुः,       | १३६     |

इति कृत्यकल्पतरी श्राद्धकाण्डे श्लोकार्धानुक्रमणिका समाप्ता Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri



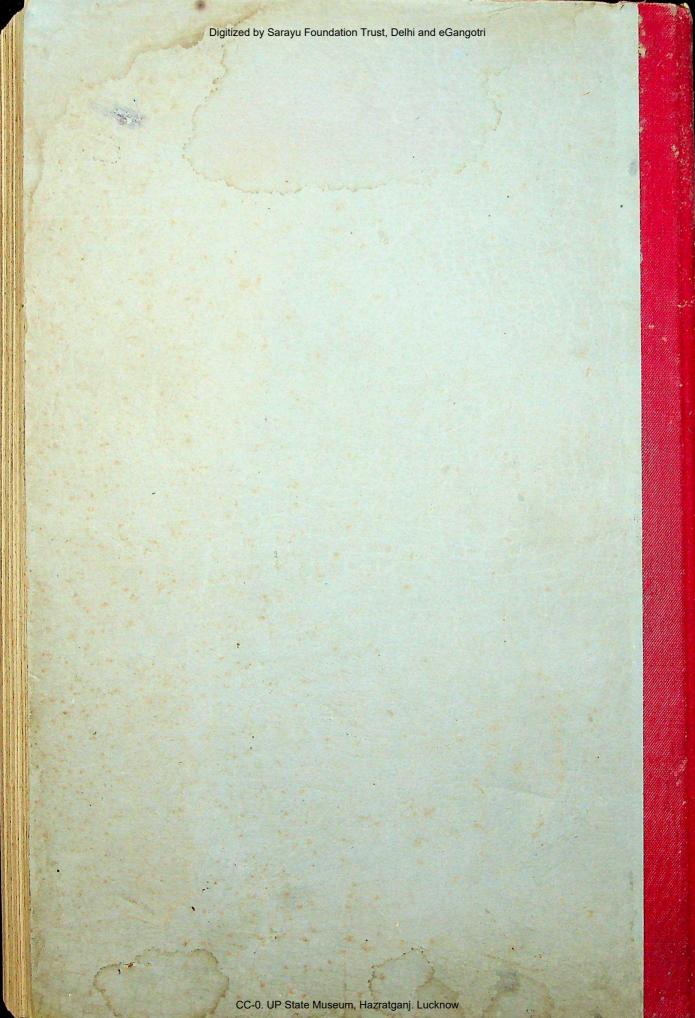